# नवयुग का प्रभाति

(The Edge of Tomorrow - by Thomas A Dooley, M D)

मृठ लेखक थामस ए. इली, एम्. डी.

> अनुवादक श्री प्रकाश



पर्छ पिट्टिको शन्स प्राइवेट छिमिटेड, वम्बई १

मूल्यः ७५ नये पैसे

# -कापीराइट-🕙 १९५८ थामस ए डूली द्वारा सुरक्षित

#### मूलप्रन्थ का प्रथम हिन्दी अनुवाद

पुनर्भुद्रण के समस्त अधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित

प्रथम संस्करण १९५९

मुद्र क वा. ग ढवले, कर्नाटक मुद्रणालय, चिरायाजार, वम्बई २ प्रकाशक जी एल, मीरचंदानी, पर्ल पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, १२, वॉटर्ल् मेन्सन्स (रीगल सिनेमा के सामने ), महात्मा गाधी रोड, बम्बई १

# आमुख

छ अमरीकी युवकों की इस सची कहानी का घटना-स्थल सुदृरपूर्व में लिओ्स्ट्रिंका गाही राज्य है। ऑकड़े और तथ्य इस कहानी में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और न ऐतिहासिक विवरण ही दिया गया है। यह उन छ अमरीकियों की आपनीती है जिन्होंने लाओस की जनता के साथ और जैसा कि हम आगे देखेंगे, संसार भर के अगणित लोगों के साथ, आत्मीयता स्थापित की। पहले में इस आत्मीयता की विचारधारा तथा इस विचारधारा के जनक के विषय में कुछ बता दूं।

अपनी डाक्टरी शिक्षा के प्रारम्भिक दिनों से डा. अल्वर्ट स्वित्जर का महान सेवा-कार्य मेरे जीवन में प्रेरणा का एक अजस्र स्रोत रहा है। उनसे पत्र-व्यवहार करके भैंने महान सतीप का अनुभव किया था और हाल में पहली वार उनसे भेंट करके भैंने अपने जीवन के महानतम हुए का अनुभव किया। अत्यन्त संवेदनशील और भव्य व्यक्तित्व है उनका।

"पीड़ा के मुक्तभोगियों की आत्मीयता" की धारणा डा स्वित्वर की सबसे महत्त्वपूर्ण देन है। मैं और मेरे साथी जहाँ भी गये है वहीं हमने यह "आत्मीयता" पायी है। ससार के सभी व्यक्ति जो शारीरिक पीड़ा और दुख-दर्द का व्यक्तिगत अनुभव कर चुके हैं, वे इस "आत्मीयता" के सदस्य हैं। रेकिन जो छोग इस पीड़ा से मुक्त हो चुके हैं, वे भी इस "आत्मीयता" के बधन से मुक्त नहीं हुए हैं; अपितु जो छोग पीड़ा झेल रहे हैं उनकी सहायता करने का कर्तव्य उनके कधों पर आ गया है।

रोगी अथवा रोग से मुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति ही नहीं, विक्त सेवा-मुश्रूषा के द्वारा उनकी पीड़ा में भाग लेने वाले व्यक्ति भी इस आत्मीयता के सदस्य है। इस वर्ग से बचा ही कौन है? जिन लोगों को डाक्टरी सहायता प्राप्त नहीं है, उन्हें सहायता पहुँचाने का मानवीय कार्य इस "आत्मीयता" के सदस्यों पर है। डा. स्वित्वर की मान्यता है कि डाक्टरी पेशे के लोगों को दूर-दूर के देशों मे जाकर ईस्वर और मानव के नाम पर आवस्यक सेवा-कार्य करना चाहिए।

अपने पेशे के कारण में भी इस "आत्मीयता" में सम्मिलित हो सका हूँ। दुनिया के सकड़ों आदिमियों ने हमारी लाओस सम्बधी कार्रवाई की वात जानकर तरह-तरह से हमारी सहायता की। ये लोग भी इस "आत्मीयता" में सिम्मिलित थे, यद्यपि इन्हें स्वयं यह ज्ञात न था।

लोगों नें, तरह-तरह की चीजें हमें भेजीं, जिनमें अधिकाश की हमें बहुत सख्त जहरत थी। इन सब लोगों के प्रति आभार प्रदर्शन के अतिरिक्त और में अपनी कृतज्ञता स्वीकार कर ही कैसे सकता हूँ <sup>2</sup>

दर्जनों स्कूलों के छात्रों ने हमे हमारी अवस्यकताओं की अनेक वस्तुएँ भेजीं। कई वच्चों ने हमे सैकड़ों पैंड साबुन मेजा। इसीलिए हम प्रत्येक चर्म-रोगी को दवा के साथ साबुन भी दे सके।

कई डाक्टरों और नर्सों से हमें वे दवाइयाँ प्राप्त हुई जो औपिब-निर्माता नमूनों के तौर पर उन्हें भेजते थे। अस्पतालों की नर्सों से भी हमें औपिधयों और उपकरणों की वहुत सहायता मिली। इतनी दूर पर वसे हुए लोगों के प्रति व्यक्तिगत दिलचस्पी हमें याद दिलाती रहती थी कि अपने टहेश्यों में हम नितात एकाकी नहीं थे।

एक स्कूल के छात्रों ने हमें सैकड़ों डालर की रकम भेजी, जिससे आयोन नामक बालक (देखिए अध्याय ६) के इलाज का खर्च लगभग पूरा हो गया। उन छात्रों को हम आयोन की प्रगति से सूचित करते रहे। आयोन यद्यि उस स्कूल के नाम का उचारण नहीं कर सकता था, तथापि उसे जात था कि सैकड़ों अमरीकी वच्चे उसके उपचार की व्यवस्था कर रहे हैं।

मेरा एक पुराना नाविक साथी, लैरी एगेंस इली मिशन के लिए जगह-जगह भाषण करके धन जमा करता रहा। इंग्लैंड और अमरीका के कई डाक्टर मुझे चिकित्सा-विज्ञान की नवीनतम खोजों से परिचित रखने के उद्देश्य से नयी कितावें व पत्र-पत्रिकाएँ भेजते थे। कुछ साहित्यिक पत्रिकाएँ भी आती थीं। रक्षा-उपमत्री ई पार्किन्स मैक्गवायर ने सैकडों डालर की धनराशि खास तौर से खाँसी की दवा के लिए भेजी थी।

१९५६ के सितम्बर में लाओस आते हुए मेरे साथियों को हवाई द्वीप में तीन महिलाओं ने एक दिन भोजन कराया और उनका स्वागत—सत्कार किया। उनमें से एक महिला श्रीमती स्प्रिंग ने होनोत्हल का एक दैनिक पत्र हमें भेजने की न्यवस्था की।

विल सी ह्वाइट से मैक्सिको की यात्रा में मेरी भेंट हुई थी। मैं जब तक लाओस में रहा वह वरावर हमें चाकलेट के डिड्वे भेजता रहा।

अमरीकिणें की सद्भावना और उत्तरदायित्व का बोध अक्सर विदेशों में अधिक प्रकट होता है। इसके अनुमार उन्होंने लोगों में वॉटने के लिए कपहें, पेंसिलें, मिठाइयाँ आदि जो वस्तुऍ भेजी, उनसे अमरीका के प्रति वहुत सद्भाद्वैना प्रियन हुई।

एक किंडरगार्टन स्कूल के नन्हे—मुने बालकों ने हमे खिलोने भेजे। उन्हीं अध्यापिका कुमारी मिल्ड्रेड वाल्डन का विस्वास था कि अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना जगाने के लिए बालकों का ज्यादा वहा होना आवश्यक नहीं है। जहां ऐसी अध्यापिकाएँ हो, वहाँ वच्चों की शिक्षा के विषय में किसी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं।

थाईलैंड से एक अधी लड़की आरोरा ली ने कहीं से एक अमरीकी डालर प्राप्त करके हमें भेजा था। श्रीमती आइवा गोर्डन ने हम सबको दो-दो जोड़ी खाकी कपड़े भेजे थे। उनकी हमें वड़ी जरूरत थी।

हॉगकॉग और होनोळ्ळ के 'रोटेरियनों' ने हमें धन भेजा । हवाई नागरिक संघ ने ४०५ पींड, घाव पर वॉधने की पिट्ट्यों भेजी, जिन्हें एडिमरल स्टम्प ने हमारे लिए सौगोन तक पहुँचाया। ये सब चीजें एशियावालों को बताती हैं कि अमरीकियों की स्वाभाविक उदारता और परोपकारी प्रशृत्ति उनके देश की सीमाओं के पार विदेशों तक भी पहुँचती है।

लास एंजेलस का एक कैथोलिक युवक-सघ प्रति सप्ताह अमरीकी 'पैनकेक' (एक प्रकार की मिठाई) और शरवत हमें भेजता रहा।

नाटर डेम विश्वविद्यालय की श्रीमती एमी कोयना हर महीने कुछ-न-कुछ भेजा करती थीं। यदि स्वयं खरीदकर नहीं भेज पातीं, तो दवाओं के जो सेल्समैन विश्वविद्यालय के दफ्तर में भाते थे, उनसे भिजवाती थीं।

ऐसे मित्रों की मेहरबानी से ही मेरा धन बहुत दिन चल सका और मेरा दल आयोजित छ महीनों से कहीं अधिक समय तक लाओस मे काम कर सका।

हमारे दल के लिए संसार भर के बहुत-से भाइयों, बहनो, मित्रों, अध्यापकों, हितचिन्तकों ने न जाने कुल मिला कर कितने घटे ईश्वर से प्रार्थनाएँ की होंगी।

लाल चीन की कैंद्र से (जहाँ उनके हाथ पत्थरों से कुचल दिये गये थे) किसी प्रकार मुक्ति पाकर लैंटने वाले एक पादरी हमेशा प्रभु ईसा मसीह से हमारे लिए प्रार्थना किया करते थे। न्यू जसीं में एक यहूदी लड़की भी हमारे लिए अक्सर प्रार्थना करती थी। न जाने कितने गिर्जाघरों में लोगों ने हमारे लिए मोमबतियाँ जलायीं। इन सब लोगों और भगवान के हम अत्यन्त आभारी हैं।

में चाहता तो बहुत हूँ कि हमारी सहायता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और सगठन के प्रति आभार प्रकट कर, परन्तु इतना स्थान नहीं है। अत केवल कुछ नाम उदाहरण के रूप में ही में यहां दे पाया हूँ। इतना ही कह सकता हूँ कि में उन सबकी सहायता के लिए उनका ऋगी हूँ। अन्त में में यहां वह स्तुति ही प्रस्तुत करता हूँ जो लाओस में हमे निरतर भेरणा देती रही और जो इस पुस्तक के लिए समुचित रहेगी.

हम, जो तेरे योग्य वालक हैं, उन्हें वुद्धिमानी और वाणी का वरदान दे, सेवा करनेवाले हाथ व हृदय, शिक्षा देने वाले होठ और जिह्वा टे!

थामस ए. डूली, एम् डी

नाक्स २, टाइम्स स्क्रेयर न्यू यार्क, एन वाई

# अनुऋमणिका

|     | आमुख                    | ••          | ••••       | •     | ۲    |  |
|-----|-------------------------|-------------|------------|-------|------|--|
| 9   | वचनों का निर्वाह        | •••         | •          | • • • | \$   |  |
| २   | लाओस मे आगमन            | •••         | • • •      | •••   | 98   |  |
| ર્  | वॉग वियेंग मे रोगियों क | ो परिचर्या  | • • •      | ***   | २८   |  |
| ४   | प्रस्थान की तैयारी      | •••         | •••        | • •   | ४२   |  |
| ų   | आखिर 'नाम-था ' में      | • • •       | • • •      | •••   | ५४   |  |
| ş   | आयोन की कथा और अ        | ो <b>झा</b> | •••        | • • • | ६२   |  |
| ও   | पीड़ा की आत्मीयता       | • • •       | •••        |       | ৬९   |  |
| 6   | शाही मेहमान .           | •••         | •••        | ••    | 990  |  |
| 5   | वान फू वान और " आप      | गविक फ्ल्यू | <b>2</b> 7 | •••   | १२४  |  |
| 90  | नदी से यात्रा           | •••         | ••         | •••   | १३५  |  |
| 99  | मंत्री महोदय की सहमति   | •••         | •••        | •••   | १४७  |  |
| c 0 | क्रमान की प्रथम किया।   |             |            |       | مروه |  |



# नवयुग का प्रभात

अध्याय १ वचनों का निर्वाह ं हमने सरल-सहज, ममतामयी, प्रेमपूर्ण सेवा से—नघयुवकों के हाथों नौसिखए हग से किये गये प्रारम्भिक ढंग के उपचार — एक राष्ट्र के भय और घृणा को मैत्री और भाईचारे में वदलते देखा था। हमने डाक्टरी सहायता में एक राष्ट्र के हदय और मानस में घर वना लेने की जिक्त देखी थी। हमने उसे मानव के भाईचारे के आदर्श को ऐसा मूर्त रूप प्रदान करते देखा था, जिसे सीधे-सादे लोग आसानी से समझ सकते थे।

मेरे लिए वह अनुभव प्रकाश की उजली किरण के समान था। उसके कारण मुझे अपने डाक्टर होने पर गर्व हुआ, वह अमरीकी डाक्टर, जिसे डाक्टरी सहायता की महान सम्भावनाओं और उसकी ईसा मसीह जैसी शक्ति और सादगी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। क्या यही वह कारण था कि विदेश-सहायता के आयोजक अपनी अरवों डालर की योजनाओं के बावजूद इसे समझ नहीं पाते थे।

मेंने इतनी तीव्रता से उसका प्रचार किया कि मेरे हितैषी चिन्तित हो उठे। मेरे मित्रों ने कहा — "देखो इली, यह सब बहुत हो चुका। अब तुम जम कर कव बैठोगे 2" मेरी मॉ ने मुझे उन चीजों की याद दिलाई जिनकी मुझे सदा से कामना थी और जिन्हें अब में आसानी मे प्राप्त कर सकता था — घर, पत्नी, वचे, डाक्टरी की अच्छी प्रैक्टिस और सम्भवतया शिकार के कुछ विदया घोडे मी। मेरे पुराने विश्वसनीय डाक्टरी सलाहकार ने कहा कि अगर मुझे सफल विकलागता — विशेषज्ञ वनना है, तो उत्तर-स्नातक शिक्षा प्रारम्भ करूँ।

में उन्हें कैसे समझाता कि मेरे लिए वे वातें सब बदल चुकी थीं ? मुझे रावर्ट फास्ट की वे पिक्तयाँ याद हैं, जो उद्देग के उन दिनों में मेरे मस्तिष्क में गूजा करती थीं

> जगल सुन्दर, घने और विशाल है, परन्तु मुझे अपने वचनों का निर्वाह करना है, और सोने से पहले मीलों जाना है।

मुझे अपने वचन याद थे। मुझे माळम था कि उनका पालन करने के लिए मुझे मीलों जाना पढेगा, वापस दक्षिण-पूर्व एशिया को, आगामी कल के किनारे पर, जहाँ भविष्य वन भी सकता है और विगड़ भी।

१९५६ की फ़रवरी में, एक दिन गाम को जब मुझे एशिया से घर छोटे कुछ महीने ही हुए थे, में वार्गिग्टन, डी. सी, में वियतनाम के राजदूतावास में एक सहमोज में सम्मिलित हुआ। उस रात मेरा अन्तर कह रहा था कि उम सहमोज

### वचनों का निर्वाह

में जो कुछ भी होगा, उसी पर डाक्टरी दल लेकर इंडोन्चीन, लौटुने को सेरी किमना निर्भर रहेगी।

मुझे खेट या कि में वियतनाम नहीं छोट मकता था। उत्तरी प्रदेश अव 'बॉम के आवरण' के पीछे वन्द था, और दक्षिण में मेरी आवर्यकता नहीं थी। वहां "फिलिपिनोज्ञ श्रातृत्व अभियान" (फिलिपिनोज्ञ आपरेशन बटग्हुड) के डाक्टरी दल आश्चर्यजनक कर्ष्य कर रहे थे। तो में कहां बाम करके अपने इंडो चीन के ज्ञान का मदुपयोग कर मकता था? कम्बोदिया में शलाओस में शकटिन गजनीतिक परिस्थिति के कारण एक अमरीकी होने के नाते क्या वहां मेरा स्वागत होगा?

इन प्रश्नों हा उत्तर प्राप्त करने में मेरी सहायता करने के लिए मेरे मित्र, वियतनाम के राजद्त त्रान वान चुओंग ने इस सहमोज हा आयोजन हिया था, जिसमें कम्बोदिया और लाओम के अनेक कूटनीतिक अधिकारियों को उन्होंने निमंत्रित हिया था। उसमें हाफ़ी समय तक में अपने डाक्टरी दल के बारे में विचार और उससे सम्बन्धित अपनी योजना बनाता रहा — छोटा-मा दल जिसके लिए सारी पूँजी खानगी होगी (अधिकांग मेरी व्यक्तिगत) और जिससे सरकार अथवा धार्मिक संस्थाओं का कोई सम्बन्ध नहीं होगा। इल में में स्वय हूँगा और कुछ वे युवक अमरीकी होंगे, जो उत्तरी वियतनाम में मेरे साथ काम कर चुके थे।

हम अमरीका के नागरिक मात्र होंगे और खेतों या गाँवों में, जंगलों या पहाड़ों में, जहाँ भी हमारी आवश्यकता होगी, वहीं उस देश की सीवी-सादी जनता के बीच जाकर उनकी मेवा करेंगे । यदि हम कुछ कर मके, तो क्दाचित् उसने दूसरे अमरीकियों को प्रेरणा मिलेगी कि जनता द्वारा जनता की मेवा के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के हमारे इस उदाहरण का अनुकरण करें।

कम्बोदिया के अधिकारी शिष्टता के नाते मेरी योजना सुनते रहे: कोई मत उन्होंने प्रकट नहीं किया। परन्तु मेंने किया कि लाओस के राजदूत, माननीय औरोत स्वान्नावोंन मेरो वानों को बढ़े ध्यान और दिलबस्पी से सुन रहे थे।

उन्होंने पूछा – " डाक्टर हूली. आप युवक हैं, नीनेना से क्षमी निवृत्त हुए हैं, भविष्य आपके नामने हैं। फिर क्यों आप यह त्याग करने की उन्सुक हैं ? स्पष्टनया आप दें बहुत रहे हैं, परन्तु आपको मिलेगा क्या !"

एक बार फिर भैंने अपना यह निहिचत मन नमझाने का प्रयन्न किया कि जनता द्वारा जनता की सेवा के आधार पर प्रस्तुत की गयी टाक्टरी महायना पूर्व और परिचम को नित्री के अहट बेधन में बॉब नकती है। यह यह मन्य है, तो हम अमरीकी टाक्टरों को इस दिशा में अपने कर्त्तव्य का णहन करना है। चूँकि में 1111

दक्षिण-पूर्व एशिया में काम कर आया या और वहाँ की आवश्यकताओं को स्वय देख आया था, इसिंक व्यक्तिगत रूप से मेरा कर्तव्य मेरे सामने स्पष्ट था, निश्चित था। इसके अतिरिक्त में युवक था, कोई वधन मेरे लिए नहीं था, जहाँ आवश्यकता हो वहीं जाने के लिए में स्वतंत्र था। एकाएक मुझे वोटस्वेन जहाज के एक अफसर, नोर्मन वेकर के वे शब्द याद आ गये, जो उसने ऐसे ही किसी प्रश्न के उत्तर में कहे थे, मैंने उन्हें लाओस के राजदूत के समक्ष दोहरा दिया —

" जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं, उनके लिए जो कुछ हमसे बने हम करना चाहते हैं।"

कम्बोदियावालों ने जरा भौंहें ऊँची करके मुझे देखा और मुस्करा दिये बेकर के गब्द ठीक निगाने पर लगे थे। परन्तु राजदूत सूवान्नावोंग खिल उठे और उन्होंने जिस प्रगंसात्मक ढग से सिर हिलाया उससे में उनके विचार को ताड़ गया। उन्होंने सोचा होगा कि ये अमरीकी कितने अजीव लोग हैं।

उन्होंने कहा — "डा इली, आपके दल का स्वागत करने में मेरा देश गौरव का ही अनुमव करेगा। क्या आप सुबह राजदृतावास में आकर मुझसे मिलेंगे 2"

अगले दिन राजदूत ने अपने अध्ययन-कक्ष में मुझे लाओस की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ वतायीं। प्रारम्भ में उन्होंने वताया कि वहाँ मेरे दल जैसे डाक्टरी दलों की आवश्यकता क्यों थी। उन्होंने कहा कि लगभग बीस लाख की आवादी में पश्चिमी मापदड के अनुसार वहाँ केवल एक प्रेजुएट डाक्टर था। मेरा आश्चर्य देख कर एक दुख-भरी मुस्कान उनके ओठों पर आ गयी।

उन्होंने कहा—" हमारे यहाँ कुछ युवक हैं, जिन्हें हम 'डण्डोचीनी डाक्टर' कहते हैं। ये 'लाइसेइ' (लगभग हाईस्कूल की तरह गिक्षण-सस्था) के स्नातक हैं और इन्होंने कुछ डाक्टरी गिक्षा पायी है। परन्तु हमारे यहाँ के अधिकाश रोगियों के लिए तो जादू-टोने और झाड-फ्रॅक करनेवाले ओझा ही हैं।"

इसके वाद राजदूत ने बताया कि लाओस का एकमात्र डाक्टर मेरा भतीजा है, डा औदोम सूबात्रावोंग। वे ही स्वास्थ्य मंत्री हैं। मुझे विश्वास है कि वे आपका स्वागत करेंगे और हर प्रकार से आपको सहायता देंगे। यह मैं आपको बता दूँ कि सहायता और निर्देशन की आवश्यकता आपको पहेंगी। आपको मेरे देश में हर चीज कठिन माल्हम होगी, सम्भवतया खतरनाक भी।

दीवार पर एक वडा-सा मानचित्र टॅगा था। हम उसे देखने लगे। लाओस चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है और ईडो-चीन प्रायद्वीप के वीच में वहुत दूर तक चला गया है। टॅगली जैसा उसका आकार है। नक्शे में देख कर मुझे लगा जै

### वचनों का निर्वाह

उस उँगली का ऊपरी सिरा चीन की लाल हथेली में खुंडा हो और आगे क्रिसिरी कम्बोदिया और दक्षिणी वियतनाम में घुसा हुआ हो ।

राजदूत सूवान्नावोंग ने चीन और वर्मा से लगे हुए उत्तर-पश्चिमी प्रान्त की ओर इगारा किया। पहली वार मेरी नजर उस नाम पर पड़ी, जो भविष्य में वार-वार मेरे मस्तिष्क में चक्कर काटनेवाला था। वह था एक प्रदेश का नाम – 'नाम-था'।

उन्होंने कहा—" उमे आप की सबसे ज्यादा जहरत होगी, लेकिन आप वहाँ जायें, तो आपको काफी खतरा उठाना पड़ेगा। 'नाम-था' सबसे अलग पड़ता है। वहाँ के लोग गरीब हैं, रोगों का वहाँ राज है। राजनीतिक परिस्थिति नाजुक है; किसी भी पश्चिमवासी के लिए उसे समझना बहुत कठिन है।"

मैंने नक्कों को देखा और यह देख कर मुझे आइवर्य हुआ कि 'नाम-था' उत्तरी वियतनाम के उस दर्दनाफ शहर, हैफोंग से पिश्चम, लगभग एक सीध में है। दूरी होगी लगभग पांच सौ मील। १९५४ के जिनीवा सम्मेलन द्वारा तय की गयी अतिं के मातहत दोनों पडोसी प्रान्त 'पायेत लाओ' का अस्थायी अड्डा वन गये थे। और 'पायेत लाओ' का नेतृत्व साम्यवादियों के हाथ में था। इसी सम्मेलन ने वियतनाम का विभाजन किया था तथा कम्बोदिया और लाओस को इंडो-चीन में 'तटस्थ' वनाया था।

मैंने कहा कि हम खतरा उठाने को तैयार हैं, परन्तु साथ-ही-साथ सावधानी वरतने का वचन भी दिया। राजदूत सूवानावोंग ने वह तपाक से हाथ मिलाया और मुझे आख़ासन दिया कि उन्हें मुझ पर पूरा विक्वास है।

उन्होंने कहा — "पहले भी कई बार गोरे लोग हमारी सहायता करने आये है, परन्तु उसके पीछे हमेगा कुछ स्वार्थ छिपा रहता था — जैसे उपनिवेश कायम करना, व्यापार करना, लोगों का धर्म-परिवर्तन करना। परन्तु मुझे वास्तव मे विद्यास है कि आपका उद्देश्य शुद्ध मानवतावादी है। इसीसे आपका दल मेरे देश में अनूठा रहेगा।" फिर उनकी ऑखों मे एक चमक दिखायी दी और वे वोले — "हॉ, मेरे कुछ देशवासियों को इस पर विश्वाम करने में जरा कठिनाई अवश्य होगी।"

हमारे मिशन को कान्ती मान्यता दिलवाने के लिए इटरनेशनल रेस्क्यु कमेटी (अन्तर्राष्ट्रीय उद्धार समिति) के अध्यक्ष, एजियर विडल ब्यूक ने हमें अपनी समिति के तत्त्वावधान में लेने की व्यवस्था की। सारे संसार में इस समिति का मान है। भैने एक बार फिर बैंक के अपने खाते पर गीर किया। अपनी पुस्तक और मापण-अभियान की कमाई में जमा करता आ रहा था। फिर वियतनाम के अपने स्व

11

अनुभव के आधार पर में हाथ में झोली लेकर औषधियों और शल्य-चिकित्सा के उपकरणों की कम्पनियों के चक्कर लगाने निकला।

उनकी व्यापक दृष्टि और उदाग्ता ने मुझे अभिभूत कर दिया। चार्ल्स फिजर कम्पनी ने मुझे एक लाख डालर से अविक की एंटीवायोटिक औपवियों प्रदान कीं। जांमन एंड जामन ने पृष्टियाँ और शत्य-किया सम्बंधी मरहम-पृष्टी के अन्य उपकरण दिये। सेंट छुई, मो, की ए एस एलो कम्पनी ने शत्य-किया के मारे आजार और उपकरण प्रदान किये तथा एलो कम्पनी के कर्मचारियों ने चन्दा करके मुझे काफी वड़ी रकम का चेक दिया।

मीड जासन कम्पनी ने विटामिन और प्रोटीन-सार की बहुत वही मात्रा के यातायात की व्यवस्था की, और श्री जासन ने व्यक्तिगत रूप से पाँच हजार डालर दिये। वाल्ट डिस्ने ने लाओस के वचों के लिए अपनी कई फिल्में तथा एक फिल्म दिखाने की मशीन प्रदान की। विलीस कम्पनी ने ऊवड-खावड़ देश में उपयोग के लिए एक जीप खास तीर से बनवा कर दी। (हमने बाद में उसका नाम मेरी माताजी पर 'एम्नेस 'रखा!)

न्यूयार्क में एवरकूम्बी एंड फिच के यहाँ जाकर मैंने स्टोब, लालटैनें, सोने के काम में आनेवाले थेले, इत्यादि कई आवश्यक वस्तुएँ खरीदीं। विल काफी वहीं रक्तम का बना। परन्तु दुकान के कर्मचारी को जैसे ही मेरे मिशन की वास्तविकना ज्ञात हुई, वह कम्पनी के उपाध्यक्ष के पास पहुँचा और जब लीट कर आया, तो बिल की राशि पहले की राशि का एक अश मात्र रह गयी थी।

एक दिन में वार्शिंग्टन में इंग्टरनेशनल रेस्तयु (अन्तर्राष्ट्रीय उद्धार) कमेटी के सामने, एशिया में वियतनाम के महत्व पर वयान देने के लिए अपनी वारी आने की प्रतिक्षा कर रहा था। एक वही उत्साही महिला, जिन्हें बहुत देर हो गयी थी, आकर अन्तिम पिक्त में मेरे पास वैठ गयी और उन्होंने धीरे से पूछा—"क्या डा हूली भाषण दे चुके 2" मैंने मुस्करा कर कहा—" नहीं, पर आदमी शायद जबदेस्त होगा।" सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा—" में उन्हें पमदने के लिए उनके पीछे- रीछे आधे देश का सफर कर चुकी हूं।" "क्यों 2" मेने पूछा। "मुझे उन्हें पाच हजार पींड प्रोटीन देना है।" तभी भाषण के लिए मेरा नाम पुकारा गया। बाद में उस महिला से मेंग्र हुई और तब माल्यम हुआ कि वे "मील्स फार मिलियस" (लाखों को मोजन) सस्या की कार्यकारी मंत्री कुमारी फ्रोरेंस रोज थी। उन्होंने मुझे पाँच हजार पींड बहुगुणी खाद्य प्रदान किया। अगले साल मेरे पहाड़ी अस्पताल में उस खाद्य ने सैकड़ों जानें बचायीं।

अमरीका की नौसेना ने भी मुझे निराश नहीं किया। यद्यपि मै अब साधारण निर्माण का तथापि मेंने जो टर्नो औपिधयाँ, खाद्य-पदार्थ और उपकरण जुटाये थे, उनके यातायात की जिम्मेदारी नौसेना ने छे छी। उसने यह मारा मामान दिक्षण वियतनाम पहुँचाया, जिससे मेरे मिशन को बहुत बचत हुई।

मेंने वाशिंग्टन में कई सप्ताह, एशिया में हो रह विविध कार्यों की अमरीकी एजेन्सियों से भेंट करने में गुजारे । अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्रशासन ने ईमानदारी के साथ मुझे सहायता का वचन दिया, परन्तु लाओस में उनके आदिमियों से अन्त में मुझे वहुत कम सहयोग मिला । तथापि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्रशासन ने मुझे आयोजन के प्रारम्भिक दौर में बहुत सहायता दी । अमरीकी सूचना एजेन्सी ने भी सहायता दी । उसने वैटरी में चलनेवाला एक टेप-रिकार्डर (धनि-संप्राहक यंत्र) दिया ।

इसी बीच मेरी भेंट श्रीमती रेमड क्लेपर से हुई। उनके पित युद्ध के प्रसिद्ध मम्बाददाता थे और कोरिया में मारे गये थे। श्रीमती क्लेपर वार्शिंग्टन में "केअर" (संसार के किमी भी देश को राहन पहुँचानेवाली एक अमरीकी संस्था) के कार्यालयों की अध्यक्ष है। मुझे परामर्श देकर, लोगों से मेरा परिचय कराके तथा मेरी मित्र बन कर उन्होंने इंटरनेशनल रेस्क्यु कमेटी की "लाओम कार्रवाई" के जन्म में बहुत हाथ बॅटाया। ("केअर" ने प्रसूति के साज-सामान का एक झोला बनाया है, जो देखने में वैसा ही लगता हैं जैसे कि अक्सर हवाई यात्री अपने साथ रखते हैं। यह श्रीमती क्लेपर का ही सुझाव था कि मैंने लाओस में दाईयों के प्रशिक्षण के लिए जो योजना बनायी थी, उसमें उत्तीर्ण होनेवाली दाइयों के लिए "केअर" लगभग पचास झोले प्रदान करे। इन झोलों से कितना काम लिया गया यह आगे मैं आपको बताऊँगा।)

परन्तु मैंने अपनी योजना का सबसे किटन पहलू – आदमी जमा करने का काम – आखिर के लिए छोड़ रखा था। मुझे नोमन बेकर, पीटर केसी और डेनिस शेपर्ड पर पूरा भरोसा था। जिन सैनिकों ने उत्तरी वियतनाम में मेरे साथ काम किया था, उनमें ये सबसे अधिक विश्वसनीय और लगनवाले लोग थे। आइमी जमा करने का काम आसान न था। डेनिस शेपर्ड ने हाल में विवाह किया था और ओरेगान विश्वविद्यालय में डाक्टरी की जिक्सा के छिए मती हो गया था। पीटर केसी आस्टिन (टेक्सास) में औषवि-जाम्न की जिक्सा ले रहा था। बेकर का भी विवाह हो गया था और वह अब तक नौसेना में ही था

ये लोग साधारण नागरिकों के रूप में फिर से एशिया के उस भाग में जाने को राजी होंगे, जहाँ इतनी मुसीवत और दुर्दशा वे देख आये थे 2

पीट और डेनी ने तुरन्त और उत्साहपूर्वक मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया वेकर का जहाज कहीं यात्रा पर गया हुआ था। उससे सम्पर्क स्थापित करने में कई सप्ताह वीत गये। तब एक दिन वेकर ने सान डायगो से मुझे वार्शिग्टन टेलिफ़ोन किया। जब मैंने उसे लाओस कार्रवाई की वात वतायी, तो वह इस जोर से गरजा कि मुझे लगा मानो उसकी बात सारी दुनिया में गूंज गयी होगी।

"क्या! वापस इंडो-चीन 2 तुम पागल हो! परले सिरे के मूर्ख हो, तुम चाहे जो लालच दो, मैं उस नर्ककुंड में लौट कर नहीं जॉऊंगा! फिर, मेरी पत्नी ही नहीं मानेगी! नहीं—कोई गुंजाइंग ही नहीं है!"

एक अजीव चुप्पी छा गयी । मैंने उसे जरा ठडे होने का मौका दिया । फिर.

"हल्लो डाक्टर! अभी हो कि चले गये <sup>2</sup> सुनो! तुम्हें क्या सचमुच मेरी जरूरत है <sup>2</sup> तुमने कैसे समझ लिया कि वहां हम वास्तव में कुछ कर सकेंगे <sup>2</sup> और लगता है, एक बात तो तुम भूल ही गये हो। (उन्मुक्त हॅसी।) छोटा-सा वूढा वेकर अब तक अकल सैम (अमरीका) की नौसेना के लिए गर्व और आनन्द का विषय है!"

मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मुझे उसकी जरूरत है और लाओस कार्रवाई एक जवर्दस्त चुनौती है। मुझे काफी हद तक विश्वास था कि मैं उसे नौसेना से शीघ्र ही निश्चत करवा छूंगा। उसका युद्युदाना और आह-ऊह करना मुझे सुनाई पढ़ रहा था।

"अव क्या कहूँ डाक्टर! लो, मैं अपनी सेवाऍ प्रस्तुत करता हूँ । लेकिन देख लेना, प्रिसिल्ला मुझे इस पर तलाक़ देकर ही रहेगी!"

(भला हो प्रिसिल्ला का, उसने तलाक-वलाक कुछ नहीं दिया। मुझे तब माल्रम भी नहीं था कि उसके वचा होनेवाला था।)

अमरीका में सात महीने की छोटी-सी अविध विता कर में ज़लाई, १९५६ में एिकाया को रवाना हुआ। हवाई द्वीप, जापान और हॉगकॉग में भाषण देकर में ''आपरेशन व्रदरहुड" के संस्थापकों से वातचीत करने के लिए हवाई जहाज से फिलिए।इन्स पहुँचा। उनसे मुझे अपने मिशन के लिए बहुत जानकारी मिल सकती थी; क्योंिक विदेशों को गैर-सरकारी और वर्गभेद-हीन डाक्टरी सहायता देने की प्रेरणा हमने वास्तव में फिलिए।इन्स के इस प्रयास से ही प्राप्त की थी।

मेरे साथी मेरे वाद आनेवाले थे और फ़िलिपाइन्स में ही मेरा उनका साथ होनेवाला था।

# वचनों का निर्वाह

अगस्त का महीना था। गर्मी वडी तेज थी। एक दिन में मनीला के हिनाई अहे पर हवाई जहाज का इन्तजार कर रहा था। चमचमाती धूप में जहाज शिखर उतरा और उसमें से पहले निकला पीट केसी, दुबला-पतला जैसे खाना न मिला हो, उसके पीछे बेकर, दो सौ पींड का हृष्ट-पुष्ट जवान; और अन्त में डेनी शेपर्ड, जान्त और गम्भीर। कितने कमउम्र दिखाई देते थे वे! पीट और डेनी की आयु पच्चीस वर्ष की थी और बेकर अभी इक्कीस ही वर्ष का था। परन्तु तीनो अपने से दुगनी आयु के भी अविकाश व्यक्तियों से अविक परिपक्व और विद्वसनीय थे।

सैगोन को रवाना होने में अभी एक घंटे की ठेर थी। वहीं से हमें अपने कार्यक्षेत्र को प्रस्थान करना था। मेरे साथियों ने 'सवालों की झडी लगा दी। कैसा साज-सामान हमारे पास था <sup>2</sup> चार टन सामान सैगोन पहुँचाने के लिए नीसेना को किस दवाव से राजी किया मैंने <sup>2</sup> आगे हमें कहाँ जाना था <sup>2</sup> लाओस जगह कैसी थी <sup>2</sup> (बेकर ने कहा — "ठीक है, में समझ गया, खाने को निम्न श्रेणी का भोजन और मरीजों को सम्हालने की ब्यूटी चौबीस घटो की।")

हवाई जहाज में सवार होने के बाद वातचीत गम्भीर विषयों पर होने लगी। मेंने नक्या निकाला और उन्हें बताया कि मेरी योजना यदि सफल हो गयी, तो उत्तर में 'नाम-था' प्रान्त हमारा कार्य-क्षेत्र बनेगा। डेनी चिकत हो गया। उसने भी अखबारों की कतरनें और जानकारी जमा की थीं। लाओस के बारे में जितनी जानकारी मेरी थी उतनी ही उसकी थी।

मेंने उन्हें वताया कि मैं हॉगकॉग में ओडन मीकर से मिला था। ये उत्साही अमरीकी १९५४ के दुर्भिक्ष में "केअर" की तरफ से लाओस में काम कर चुके थे। वे भी 'नाम-था' में काम करने के पक्ष में थे। उन्होंने वताया था कि वह क्षेत्र वड़ा नाजुक है, लाओस में सबसे अलग पडता है और राजनीतिक दृष्टि से सबसे दुर्वल है। ओडन ने कहा था—"उन पहाडी लोगों ने गोरों की शक्ल भी भूले-भटके ही देखी है। केन्द्रीय सरकार के प्रति उन्हें निष्ठा नहीं है। साम्यवादी कार्रवाई के लिए वे सर्वथा उपयुक्त है।"

मेरे युवक साथी गम्भीरतापूर्वक सुनते रहे। फिर वेकर ने कहा—"देखों डावटर! हमें सब बाते साफ-साफ बताओ। इस काम में खतरा कितना है? में अब शादी-शुदा आदमी हूँ और डेनी भी। प्रिसिद्धा को बच्चा भी होनेवाला है। इसके अतिरिक्त, उन चीनी बन्दी-शिविरों से मुझे जरा भी लगाव नहीं है।"

मेंने कहा कि ससार के इम भाग में खतरा सभी जगह वरावर-सा ही है। न कम, न अधिक। कठिन परिस्थितियों में पहले भी हमारा सामना हुआ है परन्तु इस अपने काम में लगे रहे और अन्त में सही-सलामत लोटे।

ह बेकर बोला—" विल्कुल सही है लेकिन तुम यह भूल गये कि तब अमरीकी नीसेना का हाथ हमारे सर पर था।"

मेंने इसका उत्तर नहीं दिया और यह बताने लगा कि हमें क्या और कैसा काम करना था। इस बार हमें अपने झड़े का इतना प्रदर्शन नहीं करना था जितना कि हैं भोंग में किया था हमें उस एशियाई जनता को अमरीकी जनता का सच्च। परिचय देना था, जिसे बताया गया था कि अमरीकी गोरो को उनकी रत्ती भर परवाह नहीं है। हमने हैं भोंग में जो कुछ सीखा था, उसकी याद अपने साथियों को मेंने दिलाई और कहा कि वे जरा सोचें कि लाओस के गांवों में जनता की सेवा करके हम कितनी मिद्धि प्राप्त कर सकते हैं।

पीट केसी ने कहा—"मुझे लगता है डाक्टर कि तुम थोड़े-से समय में बहुत-कुछ कर लेना चाहते हो। तुम जानते हो कि हम केवल छ महीनों के लिए आये हैं। क्या तुम्हारा खयाल है कि इतने ही समय में हम अपना काम कर लेंगे? और जब हम चले जायेंगे, तब तुम्हारा क्या होगा?"

योजना के इस भाग ने मुझे चिन्ता में डाल रखा था। परन्तु में इसे स्पष्टतया स्वीकार नहीं कर सकता था। मैंने कहा कि छ महीने के वाद में काम चला खूँगा। मैंने उन्हें "इंडो-चीनी डाक्टरों" के वारे में वताया। सम्भवतया में कुछ लाओ युवर्कों को सहायक का काम करने के लिए प्रशिक्षित कर खूँगा, और अमरीका से दूसरे व्यक्ति बुलवाने की योजना भी मेरे मिन्तिष्क में थी।

उन्होंने ताइ लिया कि में अधेरे में हाथ-पाँव मार रहा था। वेकर ने कहा कि सारी योजना में यह भाग सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी का था। पीट सिर्फ सर हिला कर रह गया। जब डेनी शेपर्ड ने बातचीत का यह कम तोडा तो मुझे वडी खुओ हुई।

उसने कहा - "घर लैटने की वार्तों के लिए क्या छॉट कर वक्त चुना है। अभी पहुँचे तो हैं ही नहीं।"

## अध्याय र

# लाओस में आगमन

हमारे चार टन सामान की पेटियों के लिए वियतनाम के माल ढोनेवाले विजाल विमान ने सैगोन से वियंतियेन तक तीन चक्कर लगाये। तीसरी वार हम भी साथ थे। हवाई जहाज काफी खतरनाक ढग से हवाई अहे पर उतरा और छ घंटे पेटियो पर बैठे-बैठे सफ़र करने के बाद जब हम उसमें से उतरे, तो हमारी हड्डी-हड्डी दुख रही थी। हमने अपना कुछ जरूरी सामान एक पुराने जमाने की ट्रक पर लादा और शहर को चल दिये। 'एग्नेस' जीप सडक से दस दिन की अजीबो-गरीब यात्रा में कम्बोदिया और थाइलेंड से गुजर कर लाओस पहुँची और फिर जल-यात्रा करके आखिर वियंतियेन पहुँची।

वियंतियेन को फासीसियों ने लाओस की औपनिवेशिक राजधानी के रूप में बसाया था। उसमें वडी-बड़ी सड़कें है जिनके दोनों किनारों पर यवूल और सागवान के विशाल यूक्ष लगे हैं। परन्तु जब हम यहां आये, तब वरसात ने इन कच्ची सड़कों को कीचड-पानी की नदियों में बदल दिया था; पुराने ढंग की मोटरों, बैलगाडियों, आदिमयों, भैंसों और कुत्तों की उन पर भीड़ लगी थी। फासीसी औपनिवेशिक जासन की समाप्ति के चिन्ह चारों ओर दिखाई देते थे। इमारतों पर से रग की पपड़ियां छूट-छूट कर गिर गयी थीं, राष्ट्रीय परिषद भवन के उद्यान में भैंसों के नहाने की तलड़यां बन गयीं थीं, और वहां के चौकीदार की पत्नी न यूक्षों की सुन्दर पंक्तियों में कपड़े सूखने को डाल रखे थे।

हम जब नये सम्बान होटल के सामने जाकर ठहरे, तो एक छोटी-सी परन्तु लाक्षणिक दुर्घटना हो गयी। ककीट का नया बना हुआ फरी ट्रक के बोझ से जमीन में घंस गया। ट्रक के दाहिने ओर के दोनों पहिये आधे-आधे खाई में घंस गये जिससे उसका सामान छुटक कर एक ओर को आ गया।

हमने उतर कर नुकसान का निरीक्षण किया। ठाओस-वासी ड्राइवर ने कंधे मटका कर ऋहा — "वाउ पिन्ह यान्ह।" यह टाओस का आम मुहावरा है, यह हमें जल्द ही माल्यम हो गया। इसका अर्थ कुछ यह होता है — "परवाह मत ररो " और "मारो गोटी।" दो दिन बाद भी वह ट्रक दाहिनी ओर को झुवी हुई वैसी-की-यैसी उसी जगह खदी थी। होटल के पहले और दूसरे दर्जें के कमरे अभी ठहरने के योग्य नहीं हुए थे, इसलिए हमें नौकरों के कमरों में ठहराया गया। नौकरों के कमरे छोटे तो थे, परन्तु साफ-सुथरे थे और यह भी सही है कि तब तक उनमें नौकर कभी रहे ही नहीं थे।

मेरे साथी सामान को ठिकाने से रखवाने में लगे और मैं राजदूत जे श्राहम पार्सस से मेंट करने अमरीकी द्तावास गया। भेंट औपचारिक ढंग से और योड़ी-सी देर के लिए हुई। मुझे राजदूत पार्सस के तौर-तरीके में उत्साहहीनता-सी दिखाई दी। स्पष्ट था कि इली का ौर-सरकारी मिजन सरकारी क्षेत्रों का प्रेमभाजन नहीं था। यह तो मुझे वाद में ज्ञात हुआ कि वास्तव में अधिकाश अमरीकियों की निगाह में इली "आगे नाथ न पीछे पगहा" जैसा था।

फिर में स्वास्थ्य मत्रालय गया और मेंने अपना नाम स्वागत-अविकारी को बताया। कुछ ही क्षणों में लगभग पेंतीस वर्ष की आयु का एक मुन्दर और उत्साही व्यक्ति प्रतीक्षा-कक्ष में दाखिल हुआ और हाथ वढाये हुए मेरी और वढा। ये थे ढा औदोम सूवान्नावोंग, लाओस के एकमात्र डाक्टर और स्वास्थ्य मत्री। ऐसा तिनिक भी न जॅचनेवाला मंत्री मैंने कभी नहीं देखा।

वे मुझे अपने दफ्तर में छे गये, मेरी पुस्तक की उन्होंने वडी प्रगसा की और मुझे बताया कि उनके चाचा जो अमरीका में राजदूत थे, मेरा कितना अधिक मान करते थे। इन छोटी—मोटी वार्तों के पूरा होने के वाद उनका तौर-तरीक्ना एकाएक बदल गया।

उन्होंने सन्देह की भावना से पूछा — '' मुझे यह बताइये डाक्टर साहब <sup>1</sup> कि आप लाओस वास्तव में क्यों आये हैं <sup>2</sup> "

दस मिनट तर्क वे मुझसे सवाल पर सवाल पूछते रहे । अमरीका की सरकार से मेरा क्या सम्बंध या <sup>2</sup> क्या मैं अब भी नौसेना मे अफसर हूँ <sup>2</sup> नौसेना ने मेरा सामान सैगोन क्यों पहुँचाया <sup>2</sup> क्या मैं किसी खुफिया दल का एजेंट हूँ <sup>2</sup> मेरा धर्म क्या है <sup>2</sup> क्या मैं किसी कैथालिक मिशनरी सस्था का प्रतिनिधि हूँ <sup>2</sup>

पहले तो में चिकत रह गया। कोशिश करके मैंने अपने आयिरेश मिजाज को काबू में रखा। (बहुत बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि इस समय लाओस में सभी विटेशी सन्देह की दृष्टि से देखे जाते थे।) मैंने पूरी स्पष्टता के साथ उनके प्रश्नों के उत्तर दिये, शायद उनमें कुछ तेजी भी थी। अन्त में उनके मुख पर मुस्कान लौटी। स्पष्टतया उन्हें सतोष हो गया कि मैं न छन्नवेशी जासूस हूं, न कहर किश्चियन मिशनरी।

उन्हें ज्ञात था कि मेरी रूचि उत्तर की ओर जाने की है। मैंने इस पर ज्यादा जोर दिया। मैंने उनसे कहा—" डाक्टरी की दृष्टि से पहाडी जातियों का स्वास्थ्य बहुत गया-गुजरा है। राजनीतिक दृष्टि से वे लोग आपके देश की केन्द्रीय सरकार के प्रति वास्तव में निष्ठावान नहीं है। मेरी व्यक्तिगत दृष्टि से वहाँ पर लोग बीमार हैं और इसके अतिरिक्त लाल चीन ने उन लोगों में पश्चिम-विरोधी प्रचार जोर से किया है।"

मैंने मत्री महोदय को बताया कि अमरीका में उनके चाचा से वातचीत करते हुए हमने सोचा था कि उत्तर का 'नाम-था' प्रान्त सबसे ज्यादा जरूरतमन्द है। मैंने यह बात जोर देकर स्पष्ट की कि मैं लाओस के लिए काम करना चाहता हूं और अपने काम से जो भी निष्ठा मैं जगा पाऊँगा, वह लाओस की गाही सरकार के प्रति रहेगी। मैं उस सरकार के स्वास्थ्य मत्रालय का एक अग बनना चाहता हूं।

डा. औदोम ने उत्तर दिया — '' उत्तर जाने की आपकी इच्छा के विषय में मैंने सुना है। वहाँ खतरे बहुत हैं — सबसे अलगाव, सीमान्त प्रदेश के खतरे, साम्य-वादियों की लूट-खसोट, बरसात में घनघोर वर्षा, यातायात के साधनों का अभाव, आदि। '' उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि वहाँ के लोग गोरों से कितने अपरिचित थे और हिमालय की निचली पहाड़ियों की इस दुनिया के लोग कितने अध-विश्वासी और कभी-कभी द्वेषपूर्ण हो उठते थे। किन्तु इस प्रकार सभी तरह की चेतावानियाँ देकर मत्री महोदय ने अपने मन को ही सन्तुष्ट किया कि बाद में कोई उन्हें किसी प्रकार का दोष नहीं दे सकेगा। इससे उन्होंने यह भी समझ लिया कि हमने खतरों की परवाह न करते हुए वहीं जाकर काम करने का सकल्प किया था, जहाँ हमारी सबसे ज्यादा जहरत थी।

अन्त में उन्होंने कहा — "सच बात यह है डाक्टर साहव ! कि मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप हमारे यहाँ की सबसे ज्यादा मुसीवतजदा जनता को अपनी डाक्टरी सहायता देने को उत्सुक हैं । हम अपनी ओर से पूर्ण सहमित आपको देते हैं, परन्तु इसके पहले में आपसे निवेदन कहूँगा कि आप अमरीकी राजदूत की सहमित प्राप्त करे ! "

में अपनी स्थिति के वारे में स्पष्टतया और जोर देकर यह वता चुका था कि हमारा दल किसी भी राजनीतिक अथवा धार्मिक सस्था से स्वतन्न है। इसके बाद भी उन्होंने यह प्रस्ताव किया तो मुझे आश्चर्य हुआ। अनिच्छापूर्वक में अमरीकी दूतावास को रवाना हुआ, परन्तु मेरा मन कह रहा था कि अब कोई बाधा जहर आयेगी।

राजदूत पार्सस ने 'नाम-था ' जाने की मेरी योजना का जोर से विरोध किया। वे तो चाहते थे कि मेरा दल चीन की सीमा से ज्यादा से ज्यादा दूर रहे। लाओस की राजनीतिक परिस्थिति नाजुक थी; उत्तर की स्थिति कभी भी भीषण रूप धारण कर सकती थी। मैं चाहे कुछ भी करता, कहता या सिद्ध करता—उस

मबके उपरान्त भो लोग मुझ पर अमरीकी जासूस होने का सन्देह करते। (डा औदोम में अपनी भेंट को याद करते हुए मैंने सोचा कि कितनी सचाई है इस बात में।) उत्तर में साम्यवादी तो निश्चय ही यह अफवाह उड़ाने की हर कोशिश करते कि मैं जासूस हूँ। उन्होंने यह स्वीकार किया कि लाओस सरकार की अनुमित से मुझे देश के किसी भी भाग में जाने का पूर्ण अधिकार है, परन्तु यदि में या मेरा कोई साथी किसी "मामले" में फंस गया, तो लाओस में सारी अमरीकी स्थित ही खतरे में पड़ जायगी।

उन्होंने जोर देकर कहा — "इस समय उत्तर में जाना अत्यन्त अवुद्धिमत्ता का काम होगा, डा हुली। मैं आपसे कहूँगा कि आप इस सम्बंध में फिर विचार करें।" तो बात यह हुई ! राजदूत पार्संस ने मुझे 'नाम-था' जाने की मनाई नहीं की, परतु सहमति देने को वे हर्गिज तैयार न थे। डा औदोम की गर्त के मुताबिक यह सहमति न मिलने से मेरी योजना ही खत्म हो गयी। मैं राजदूत के विचारों से पूर्णत्या असहमत था। अब सोचता हूं, तो लगता है कि अपनी असहमति प्रकट

करते हुए मैं आवेश मे आ गया या और कुछ धृष्टता भी मैंने दिखाई थी।

मेंने उनसे पूछा कि उनके विचार से मेरा दल कहाँ काम कर सकता है <sup>2</sup> एक क्षण भी आगा-पीछा किये विना उन्होंने कहा कि लाओस का कोई भाग ऐसा न था, जिसे डाक्टरी सहायता की आवश्यकता न थी। हमने नक्शे पर नजर दीहाई और वॉग वियेंग के आसपास का क्षेत्र उन्होंने वताया। ब्रॉग वियेंग राजधानी से लगभग १२० मील उत्तर में होते हुए भी चीन की सीमा से बहुत दूर पहता था। उन्होंने वताया कि इंडो-चीन के युद्ध में वॉग वियेंग पर साम्यवादियों ने अधिकार कर लिया था और हालत अब भी वहाँ वहत खराव है।

उदास मन लेकर मैं वापस स्वास्थ्य-मंत्रालय गया और मैंने डा औदोम से कहा कि 'नाम-था' जाने की वात, कम-से-कम फिलहाल तो, खत्म हुई। जब उन्होंने अमरीकी राजदूत से महमति प्रकट की तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वॉग वियेग के चुनाव का भी उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से वहाँ की स्थिति दयनीय थी। नगर में एक चिकित्सा-केन्द्र तो था, परन्तु न वहाँ डाक्टर थे, न नसे, न द्वाइयाँ, न माज-सामान। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वॉग वियेंग में हम वास्तविक सेवा कर सकेंगे।

वाँग वियेंग का ही निश्चय हुआ। सम्बौन हाटेल के नौकरों के कमरों में मेरे साथियों ने दुख के साथ यह समाचार सुना। मुझे और कई चिन्ताएँ थीं। मेरी छोटी-सी पूँजी का काफी हिस्सा योजना के इस परिवर्तन के कारण कटा जा रहा

#### लाओस में आगमन

था। हमारा अधिकांग साज-सामान उत्तर के पहाड़ी प्रदेश के लिए उपयोगी था, वांग वियेंग के जंगली और निचाई वाले इलाके के लिए नहीं। हमारे पास औषिवयाँ भी खास कर उन रोगों के लिए थीं, जिनका हमें उत्तर के पहाड़ी इलाकों में मुकावला करना पडता।

वेकर ने मेरी कहानी सुन कर कहा—" खैर, डाक्टर—बाउ पिन्ह यान्ह! परवाह मत करो!" (जब अन्त में कई महीनों बाद हम 'नाम-था' पहुँचे, तो हमें वॉग विर्येग में रोकने के लिए मैंने वास्तव में राजदत पार्सस और डा औदोम का आभार माना।

में अब ओडन मीकर के विषय में सोचने लगा। श्रीमती क्रैपर के जरिये मुझे हॅागकॉग में इस उत्साही युवक से मिलने का मौका मिला था। इन्होंने लाओस के बारे में एक प्रस्तक लिखी है, " दि लिटल वर्ल्ड आव लाओस ! " मीकर लाओस में रह चुके हैं। १९५४ के दुर्भिक्ष में कुछ समय उन्होंने यहाँ गुजारा था। दुख-दर्द मे वे अच्छी तरह परिचित है। "केअर" के द्वारा दुर्भिक्ष पीडित प्रदेश में हजारों पींड चावल और नमक हवाई जहाजो में गिराया गया था, जिससे हुजारो आद्मियों को राहत मिली थी। ओडन के साथ भोजन करते समय 'नाम-था' की चर्चा हुई थी। ओडन उन थोडे-से आटिमयों में से थे, जो वहाँ जा चुके थे। उन्होंने भी राजदूत पार्सस की ही तरह कहा था कि गोरे लोग वहाँ कभी भूले-भटके ही पहुँचते थे। इससे अपने दल को 'नाम-था ' छे जाने का मेरा सकल्प और भी दृढ हुआ था। हॉग-कॉग से में फिलिफाइन्स आया था, जहाँ मेरी भेंट आस्कर एरिलानो और एमिलिटो म्यूटक से हुई। ये दोनो 'आपरेशन वदरहुड 'नामक फिलिपिनो डाक्टरी दुकडी के सस्थापक है। इस दुकड़ी के दल दिनणी वियतनाम में सब जगह फैले हुए हैं। यह समझना आसान है कि फिलिपाइस-निवासी गर्व से सर उठा कर क्यों चलते हैं। उन्हें अपनी आजादी पर दोहरा नाज है। वे जनतंत्र के लिए लड रहे है। साम्यवादी हमारे वारे में जो कुछ कहते हैं, उसका वे खंडन करके ही सतीष नहीं कर लेते. बल्कि मैदान में आकर कुछ काम भी करते हैं। आस्कर एरिलानो कहते है कि उनके दलों के सदस्य " जनतंत्र के चलते फिरते और वोलते-चालते " साधन है। एक दिन उन्होंने मुझमे कहा-" जब आदमी का मस्तिष्क और पेट खाली होता है, तब उसका जनतंत्र भी खोखला होता है।" आजादी की हवा में जनमें हुए आदिमियो की हैसियत से अपने एशियाई भाइयों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए दक्षिण वियतनाम में एक व्यापक डाक्टरी सहायता-कार्यक्रम के रूप में "आपरेजन नदरहुड " की स्थापना की गयी थी । एशिया के राष्ट्री में फिलिपाइंस पहला राष्ट्र है, जो दूसरे राष्ट्रों की सहायता कर रहा है।

लाओस के सम्बीन होटल में मुझे पहली वार ' आपरेशन वदरहुड ' के इतिहास से सम्बिधत उस साहित्य को देखने का मौका मिला, जो आस्कर एरिलानो ने मुझे दिया था। उसमें मुझे एमेलिटो म्यूटक का यह अनूटा वयान मिला—" मैं उन सब नवयुवकों का सगठन करना चाहता हूँ, जिनमें जीवन के प्रति आस्था है। में जनता में नागरिक चेतना जगाना चाहता हूँ। सबके हित के लिए काम करने के उत्तरदायित्व की भावना में उनमें भरना चाहता हूँ. उन्हें द्वेप और पूर्वाग्रह से मुक्त करना चाहता हूँ, इतर मान्यताओं और निष्ठाओंवाले लोगों को समझने और उनसे सहयोग करने की वास्तिवक इच्छा उनमें पैदा करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि एशिया में कर्मठ युवक, बुद्धि और उत्साह का विशाल भड़ार हैं। सेवा के प्रति, जाति, राष्ट्र और ससार के प्रति उनकी लगन और उत्सर्ग की भावना का में पूर्णतया उपयोग कर सकता हूँ। "

उस रात वियंतियेन में अपनी चिन्ताओं से छुटकारा पाने के लिए मैं और मेरे साथी सैर को निकले। नगर में घूमते हुए हम एक "प्रेम सभा" में जा पहुँचे और दर्शकों के बीच जमीन पर बैठ गये। लाओस के इस अनोखे मनोरजन के बारे में मैंने छुन रखा था। इसमें प्रेम के गीत गाये जाते हैं, जो तुर्क वहीं-के-वहीं रचे जाते हैं। युवक प्रेमिका के सौन्दर्य, शान और गुणों का बख प करता है, युवती प्रेमी की शिष्टता, आकर्षण और बीरता के गुण गाती है। दर्शक एकाग्रचित्त होकर छुना करते हैं और छुन्दर रचनाओं पर बीच-बीच में वैसे ही उत्साह से हर्ष ध्विन करते हैं, जैसे हम अपने देश में किसी खेल में खिलाड़ियों के अनूठे प्रदर्शन पर करते हैं।

परन्तु मेरे मस्तिष्क में एक और चीज थी। हमें एक दुर्भापिये की जरूरता थी। में और वेकर फासीसी भाषा धाराप्रवाह वोलते थे और पीट तथा डेनी को में। इस भाषा की काम चलाने-लायक जानकारी थी। हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो लाओस की वोलियों को समझता हो और उनका फ्रासीसी भाषा में अनुदाद कर सके। मैंने वहाँ वैठे-वैठे उन दर्शकों से ही अपनी खोज शुरू करने का फेसला किया।

मेंने फासीसी भापा मे जोर से पूछा — '' यह क्या कार्यक्रम है  $^2$  इन शब्दों और सकेतों का क्या अर्थ है  $^2$  '

लोग मुंड कर मुझे घूर-घूर कर देखने लगे। तव एक व्यक्ति ने फ्रांसीमी भाषा में मुझे सम्बोधित किया । रसने अपना नाम बताया चई, और वह उन प्रेम-गीतों का मामूली फामीसी मापा में अनुवाद करने लगा। ्यें छोटे यद आर दोहरे बदन का नवयुवक था। उसके नाक-नवज सुन्दर थें, दोनों आयों के बीच काफी द्री. कॉसे-मी निर्मेट त्वचा और घने काटे बाट। उसने अपने देश की पोशाक, सारोग कमर से बॉब रखा था और दूध जैसी सफेट कपीज पहन रखी थीं जिसके क्षक फ्रामीमी टम के थे। (यह औपनिवेशिक प्रभान था।) परो में जुते नहीं थे। मुझे याद है कि मेरी हाँद्र उसकी छोटी और मोटी उंगलियों पर गयी थी। उस समय भैने नहीं समझा था कि ये उंगलियों एक दिन आपरशन की मेन पर मधे हुए दंग से मेरी सहापना करंगी।

प्रेम-सभा की समाप्ति पर हमने उसे अपना परिचय दिया । चई वियंतियेन 'लाईसेड' का स्नानक था। भाषाएँ सीखने की शक्ति उसे छुदरन से मिली थी। भने उसे बताया कि मैं डाक्टर हूँ और हम लोग बाग वियंग जा रहे हैं । जब मेंने उससे कहा कि हमें एक दुर्भाष्य की जरूरत है, तो उसने यह काम करना उत्साहपूर्वक स्वीकार लिया। उसने कहा कि बाँग वियेग के बारे में उसे सब-कुल मालम है, क्योंकि उसके कुछ रिनेटार यहीं रहते हैं।

कृत दिन बाद हम लोग जीयों में बैठ कर जानकारी हायिल करने के उद्देश से बाग विर्देग को ग्याना हो गये, उत्तर को ओर १२० मील की यात्रा पर । मैने चई से पूछा कि उसे साला मालम है या नहीं। उसने कहा—"जी हो, लाक्टर साह्य।" मेने पूछा कि सला ठीक भी है या नहीं! उसने किर जवाब दिया— "जी हा, डाक्टर साहब।" मुझे बाद ने पता लगा कि चड़े झुरा नहीं था: ना कहन। उसके लिए स्वभावतया सम्भव न था।

चिलिनलाती धूप में हम पाँच पर्शे तक वहीं पर्ने जंगल में, कहीं वरसात की कांगड में और नहीं धूल के पर्ने बादल उड़ाते हुए गलने रहें । इस बीच हमने पक्षि की वल्यनातीन छटा देखीं । गाम लिक नहीं पर पहुँच वर हमने जीपें रोजी और प्रपट्ट उतार पर फीरन उनकी देशें और तेज धारा में खूद पड़े और हमें-हमें पानी ने पोलने लो। केंग्रल गई नहीं में नहीं उत्तर। । हमने इधर-उधर देखा । वह कितारे पर एक पेंग्र के नीचे अकेटा बैटा था ।

चेरर नियम पर उसमें पास गया और उससे भाषी बाल्चीन प्राक्ते अब होटा, सो भनी उसके देखें पर उसनी पण राजिया ।

नगते कहा — " छापटा, दमना मत् । इसे देखा हो गाव साला है, परन्तु उस वर्ग के पेट से इसके स्थल नहीं नो हैं " Ą

ं में समझा बेकर हॅसी कर रहा है, लेकिन जब में बदन पोंछ कर और कपडें पहन कर उसके पास गया और बैठ कर उससे बातें कीं, तो मुझे मालूम हुआ कि बेकर ने सब ही कहा था। लाओस में बौद्ध धर्म के साथ प्राचीन जडातमवाद का जबर्दस्त मेल हो गया है, और चई जैसे लोगों के लिए लाओस प्रेतों और भूतों से भरा पड़ा है।

चई ने विखासपूर्वक मुझसे कहा — "नाम लिक नदी का प्रेत कई जानें ले चुका है। वियतियेन लीटने पर मैं उसे भेंट चढाऊँगा और फिर विना किसी भय के नाम लिक में तैह्नगा।"

भार निश्चय ही कुछ दिन बाद वह हम लोगों के साथ नदी में उतरा, तैरा और खेला। वियंतियेन के वाद्ध मन्दिर में जाकर उसने मेंट चढायी थी और वहाँ के भिक्ष ने उसे नाम लिक में तैरने की अनुमित दी थी। इसके प्रमाण के रूप में उसे एक तावीज मिला था, जो उसने डोरे से अपनी कलाई पर बॉध रखा था।

हमें चंडे के बारे में और भी जानकारी मिली। वह किसी की हत्या नहीं करता था। बाद में जब रोगी मुझे आपरेशन के पारिश्रमिक के रूप में मुर्गियाँ या बत्तखें देते थे, तो वह उन्हें पकाने के लिए मारता न था।

परन्तु हर चीज का उपाय करना वह खूब जानता या और इस किनाई को हल करने के लिए किसी देहाती या "खा" कवीले के आदमी या मूर्तिपूजक को ले आता था, जो कुछ पैसे लेकर मुर्गी की गईन खुशी-खुशी मरोड देता था! परन्तु मछली पकड़ने का चई को वडा शीक था। हमने उससे पूछा कि क्या यह हत्या नहीं है, तो उसने जवाब दिया—" बिल्कुल नहीं, डाक्टर साहत्र। में तो मछली को पानी से निकलता-भर हूँ। अगर वह मर जाती है, तो यह दोष मेरा नहीं है। मैंने उसे नहीं मारा।"

हम जानते थे कि लाओस के हिसाब से चई का रहन-सहन काफी छंचे स्तर का या। जन्म में वह किसान था, परन्तु उसने लाईसेइ में शिक्षा पायी थी। वह फ्रासीसी भाषा ठीक बोल लेता था और सब तरह से समझदार था। जब उस जैसा व्यक्ति प्रेतों और भूतों के बधन से मुक्त नहीं था, तो देश की अज्ञानी जनता तो इन वारणाओं में कितनी बुरी तरह जकड़ी हुई होगी <sup>2</sup> उपचार के हमारे काम में इससे कितनी वाधाएँ आर्येगी <sup>2</sup>

वह पहली रात हमने रास्ते में एक गाँव के मुखिया की झोंपडी मे बितायी। एक गाँववाले के घर जाकर वार्ते करने का हमारे लिए यह पहला मौक्ता था। ये आदिवासी जिम दृढता से अपनी प्रेतों की दुनिया मे चिपके हुए थे उससे हुमें

#### लेशोस में आगमन

आईचर्य भी हुआ और भय भी। अच्छी और बुरी प्रेतात्माओं ने, जारू-टोनेने निरंकुंग अधिकार उन पर कर रखा था।

अगले दिन हम रात पहने तक और भी घने और आश्चरों से भरे जगल मे आगे वहते रहे।

कई घंटों तक रास्त में हमें आवादी का कोई चिह्न नहीं मिला। उस उनींटे गाँव वॉग वियेंग को देख कर हमें बडी प्रसन्नता हुई।

वॉग वियेंग के लिए स्थान अवस्य ही किसी चोटी के जलाकार ने चुना होगा। वहा दर्शनीय है वह स्थान ! गॉव चट्टानों की दैत्याकार दीवारों के तले वसा हुआ है। ये दो हजार और तीन हजार फुट ऊँची दीवारें आसमान से बाते करती हैं। इन पहाडों के नीचे न छोटी पहाडियां हैं और न इनमें उतार—चढ़ाव है। विल्कुल चौरस मैदान है और उसमें बीचोवीच ये ऊँचे-ऊँचे पहाड नजर आते हैं। इनके शिखरों पर देवदार के पेड़ छाये हुए हैं। पहाड़ो पर छोटे छोटे पेड़ आहे-तिरछे उमे हुए हैं जिनकी डालियां प्रकाश की ओर ऊपर को बढ़ती हैं मिकोंग नदी की सहायक नदी नीची जमीन की खोज में पहाडों का चक्कर लगाती है। इस नदी के खतरों की कई कहानियां है, घातक जोंकों, परजीवी जन्तुओं, विशाल मछलियों और सॉपो की कहानियां, और चई की प्रेतों और अजगरों की कहानियां।

यह चौडी नदी सड़क की जरा परवाह नहीं करती। रास्ते में कई जगहें ऐसी मिलीं, जहां बड़े पुलों की जहरत थी, और पुलियों या छोटे पुलों की जहरत जहां थी, ऐसी जगहें तो सैकड़ों मिली। जब बरसात नहीं रहती, तब तो तैरते हुए पुलों और लकड़ों के तख़तों से काम चल जाता है, परन्तु जब बरसात आती है तो इन सबको बहा ले जाती है। अत सड़क साल में छ महीने काम नहीं देती। बरसात का मौसम, सितम्बर में शुरू होता है। उन दिनों बरसात नहीं थी, फिर भी वियंतियेन से वाग वियंग की १२० मील की हमारी यात्रा दो दिन में पूरी हुई।

#### अध्याय ३

# वॉग वियेंग में रोगियों की परिचर्या

" लाओस कार्रवाई " की ट्रके और जीपें जब वाँग वियेग पहुँचीं तब कस्त्रे की लगभग आधी जनता हमारी अगवानी को उपस्थित थी। यह काम मुख्यतया चई के एक सम्बंधी का था। हॅसी-हॅसी में मेरे साथियों ने इसका नाम रख दिया "ओजिसान"। (जापानी भाषा के इस जब्द का अर्थ है वूडा आदमी।) ओजिसान ने यह खबर फैला दी थी कि हम दबा-दार करनेवाले गौराग हैं और जनता के लिए रामबाण औषिधियाँ लेकर आ रहे हैं। अत बहुत-सी औरतें और वच्चे फूल, ककडियाँ और नारिंग्यों भेंट करने को लाये थे।

औषधालय चौक के एक छोर पर था। (कहने के कुएँ के चारों तरफ का क्षेत्र चौक कहलाता था।) चौक के पार, उसके ठीक सामने था चाओ मुओंग यानी मेयर का मकान।

औषधालय की इमारत कम ऊँची और सफ़ेंद्र पुती हुई थी। उसमें कुल तीन कमरें थे। रहने के लिए कोई जगह उसमें नहीं थी। इसलए ओजिसान ने कस्चे के दक्षिणी छोर पर अपना एक घर हमें रहने को दिया। हमारा मुख्य शिल्पकार या नोर्मन वेकर, उसके निर्देश के अनुसार मेरे आदमी औपधालय को छोटा-सा अस्पताल बनाने के काम में जुट गये। उन्होंने उसे झाड-युहार कर योया, फिर कृमि-नाशक दवाओं से उसे साफ किया और उम पर सफेंदी की। आधे दर्जन मजदूरों की सहायता से हमने उसके चारों ओर के आगन का कृहा-करकट, गोवर और गदी पिट्टियों व रई का ढेर साफ किया। (इसी आगन को वाद में हमने रोगियों की जॉच करने की जगह बनाया।) फिर भैंसों की रोक-थाम के लिए हमने चारों तरफ बाढ खींच दी।

उपचार के सामान और दवाओं की पेटियाँ खाली की गयीं और मेरे साथियों ने बडी चतुराई से उन खोखों से मेजें, वेंच और दवाइयाँ रखने की अल्मारियाँ वना डालीं। लाओस की शाही सेना की स्थानीय दुकडी से हम कुछ खाटे मांग लाये। खाटों के पिस्सू और खटमल वगैरा निकाले गये और मरम्मत करने के वाद उन्हें एक कमरे में लगा दिया गया। यह हमारे अस्पताल का वार्ड यन गया। रहने के लिए हमें जो झोंपड़ी मिली थी उसे ठीक करना अधिक टेडी खीर थी। ओजिसान की झोपड़ी ठेठ लाओ ढग की थी। मज़बूत चिल्लयों लगा कर जमीन से छ फुट की ऊँचाई पर वह बनवायी गयी थी और उसके चारों तरफ बरामदा-सा था। उसमें जाने के लिए मीटी लगी हुई थी। हमने ऊपर जाकर एक नजर उसके अन्दर डाली और घबरा कर लीट आये। गन्दगी से भरी हुई थी वह झोंपड़ी।

मेरे साथियों ने अन्दर की हर चीज निकाल डाली, दोनों कमरो के वीच वॉस का जो पर्टा खडा था उसे भी निकाल दिया। छत की कालिख और जाले साफ किये, चूहों के विल तोड डाले और फिर टीवारों की मफाई में लगे। एक जमान की गन्दगी जमा थी। उसे साफ करके वाल्टियां भर-भर के नदी से पानी लाये, साबुन का चूग पेटियों से निकाला और फर्ज को विल्कुल नौसेना के तरीके से रगड रगड़ कर धोया।

फर्श पर विछान के लिए गॉववालों ने हमे वॉस की चटाइयाँ दीं। हमने अपन विस्तर तथा मच्छरदानियाँ लगायीं। फिर खोखो की बनी हुई अत्मारियाँ, वैचे और मेर्जे लगायीं तथा दो खाटो को दीवार के सहारे लगा दिया। यह हमारा दीवानखाना वन गया।

पीट केसी का कहना था कि टेक्सास में गरीव से गरीव गाराग भी ऐसी जगह में नहीं रहता। यह वात शायद सही होगी। परन्तु हमारी रहन-सहन से कम से कम कोई यह तो नहीं कह सकता था कि "लाओस कार्रवाई" के लोग स्थानीय जनता से अलग वायु-अनुकृत्ति "अमरीकी अहाते" में रहते थे।

हमने कभी मरीजों को देखने के समय की घोषणा नहीं की और न हमे प्रचार की आवश्यकता हुई। आने के कुछ दिन वाद ही एक रोज 'सुबह हमारी नींद कुछ तरह की आवाजों से खुली और फिर तो वे प्रत्येक प्रभात का सुपरिचित अग बन गयीं। बोमार बच्चों के रोने और क्षय-पीडित माताओं के खाँसने की आवाजें। जब डाक्टर के दरवाजे पर ही जा बठना सम्भव हो तो अस्पताल जाकर लाइन कीन लगाये!

वास्तव में वाँग वियेग की स्वास्थ्य सम्बधी भयेकर दुर्दशा देख कर में हरान ग्र् गया। चर्म-रोग, क्षय, न्यूमोनिया, मलेरिया, तथा अन्य कई दिल कॅपा देनेवाली वीमारियों का साम्राज्य था वहाँ। कितनी ही औरते प्रमृति में अपंग और मोहताज हो गयी औं: कितने ही व्यक्तियों के चोट के घाव इलाज न होने से सह गये थे। इन्हें देख कर ही में व्याकुल हो गया। भयानक चर्म-रोग "याज " को तो हम " १-२-३ उपचार " यानी एक पेनिसिलिन का इजेक्शन, दो लहें साबुन और तीन दिनसे ठीक कर सकते थे। परन्तु क्षय का इलाज हमारे पास न या, खॉसी की दवा देकर खॉसी के दौरों को नियत्रण में रखना ही हमारे लिए सम्भव या और यही हम करते थे, क्योंकि यह हिंहुयाँ हिला देनेवाली खाँसी अक्सर न्यूमोनिया का कारण वनती है और रोगी की मृत्यु को नजदीक खींच लाती है।

हमारे सामने उपचार के लिए जो अत्यंत भयकर रोग आये, उनमें एक था कोढ। इसके रोगी मनुष्य नहीं, मनुष्यों के अवशेप मात्र थे, मनुष्य की आकृति सं भिन्न, सड़े-गले और फूले हुए। इस घृणित रोग की देख-भाल करने में मुझे मिचली न हो जाय इस वात को वहा नियंत्रण करके ही मैं रोक पाता था।

हमारे रोगियों मे पचास प्रतिज्ञत से अधिक मलेरिया के जिकार थे। आम तौर में लोग कई-कई वार इस रोग से पीडित हो चुके थे और इस कारण उनमें उसका सामना करने की एक प्रकार की जिक्त का गयी थी, परन्तु उनकी तिल्ली बहुत वडी हुई थी। जब तिल्ली खराब हो जाती है, तब रक्त की बनने की जिक्त कुछ घट जाती है और जरा-सी कट-फट जाने से भी खून बहुत वह जाता है। इसलिए हम हर बीमार को भरपूर विटामिन देते थे।

एक दिन सुबह एक गरीव औरत ने वदबूदार चिथडों का एक बड़ा-सा पोटला मेरे हाथों में थमा दिया। कपड़ों की तहें हटाने के बाद उसमें लगभग सालभर क एक बचा निकला। देखने में बड़ा डरावना था वह। पेट ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत फूला हुआ गुन्नारा हो और फटा ही चाहता हो, और छाती थी जैसे चिड़ियों क नीलियोंदार पिंजरा। छोटा-सा वदर जैसा उसका मुँह था और उसमें अनियंत्रित दृष्टि-होन ऑखें। 'क्वागिओरकोर 'का रोग! इस रोग का यह पहला रोगी हमारे पास आया था। बाद में तो लाओस में इसके अगणित रोगी हमें देखने को मिले।

यह रोग गर्म क्षेत्र के पिछडे हुए लोगों में काफी फैला हुआ है और सकामक नहीं है, बिल्क अज्ञान के नारण होता है। अपीष्टिक भोजन के परिणाम-स्वरूप यह भयंकर गेग होता है। भोजन जीवन के आवस्यक तत्त्वों में नहीं बदल पाता, मॉसपेशियॉ क्षीण हो जाती हैं, जिगर और तिल्ली बढ जाते हैं, पेट सूज जाता है, और हृदय तथा रक्त-सचार-प्रणाली क्षतिप्रस्त हो जाती है। अन्तिम परिणाम होता है मृत्यु !

परन्तु यदि समय रहते रोग पकड़ लिया जाय तो उसका उपचार किया जा मकता है। उस बच्चे का रोग बहुत वह चुका था। उसकी माँ वोमार पड़ गयी थी और अपना दूध पिलाने में असमर्थ भी। इसलिए बच्चे को लगभग छ. महीने की उम्र से ही केवल चावल और पानी मिल रहा था।

इस रोग के उपचार की सफलता भोजन के बारे में पूरी सावधानी वरतने पर निर्भर रहती है । भोजन इस तरह का देना चाहिए कि रोगी की दुर्वल काया पर किसी तरह का जोर न पड़े । हमने उसे विटामिनों के इंजेक्शन दिये और फिर "लाखों को भोजन" का बहुगुणी प्रोटीन खाद्य दिया। यह वहुगुणी खाद्य कई प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है । उदाहरण के लिए, दो औंस खाद्य का शोरवा उतना ही प्रोटीन दे सकता है जितना कि मास का पूरा भोजन।

वच्चे को हमने बहुगुणी खाद्य के घोल और फलों के रस की खुराक पर रखा । इसका अद्दभुत परिणाम हुआ । दुर्भाग्य से दिल और ऑखें तो इलाज की हद से बाहर हो चुकी थीं, परन्तु जान वच गयी ।

उस रात मैंने अपने साथियों को वताया कि हम अपने भारी कार्यक्रम में एक योजना और ज्ञामिल करनेवाले थे। हम आहार, आरोग्यजास्त्र और ऐसे ही दूसरे विषयों के वर्ग गुरू करनेवाले थे जिनमें कोई भी आकर तालीम ले सकता था। "हमारे नगर" में अज्ञान से पैदा होने वाले रोगों का बहुत जोर था। तो हम क्यों न अभी से इस ओर ध्यान दें?

रोज प्रात काल से दोपहर तक हम अस्पताल में रोगियों को देखते थे। तीसरे पहर अपनी वक्तादार 'एग्नेस '(जीप) में (जिस पर अव बुडापा झलकने लगा था) जल्हरी चीजें लाद कर आस-पास के देहात में मरीज देखने जाते थे। अक्सर मैं जब आपरेशन में लगा रहता, तो यह काम पीट और डेनी समहालते। फिर संध्या को लोग वाल्ट-डिस्ने के चित्र देखने के लिए हमारे घर के सामने जमा हो जाते। उसी समय हम अपने दुमापिये चई के जरिये रहन-सहन के तथ्यों के बारे में लेक्चर देते।

चई ने सोचा कि वह अमरीकियों का दुर्भापिया था, तो उसका रग-ढग भी उनके अनुरूप होना चाहिए। उसने वियंतियेन में अपने लिए एक जोडा जूता खरीदा। अब वह बडा आदमी था। लेकिन उसे चलने में इतनी तकलिफ होती थी कि जूते पहनने का सिलिसला कुछ दिन ही चला। फिर से उसके नगे पाँच लाओस की मुलायम जमीन चूमने लगे। खास-खास मौको पर जारूर वह जूते पहन लेता था, लेकिन ये मौके कभी-कभार आते थे और हमेगा ही उसके पैरों के लिए कष्टकर होते थे।

रोगियों की परीक्षा हमेगा ही वड़ी कठिन सिद्ध होती थी, क्योंकि हमें केवल रोगों और अज्ञान का ही नहीं, लोगों के विचित्र रीति-रिवाज का भी मुकावला करना पहता था। कभी-कभी भीड-भरे अहाते में रोगी दो कतारें लगा लेते थे और औषधालय के अन्दर पहुँच जाते थे। मैं एक कुर्सी पर बैठता था और चई मेरे वगल में। रोगी को मैं अपने सामने वेंच पर बैठाने की कोशिश करता था, लेकिन यह था वहुत मुश्किल काम।

जन साधारण के लिए अमरीकी डाक्टर का सामाजिक दर्जा तो बहुत ऊँचा होता है। (हमसे सम्पर्क होने मात्र से चई का भी दर्जा वढ गया या और लोग उसके लिए उस सम्बोधन का प्रयोग करते थे, जो अत्यन्त विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ही काम में आता है।) किठनाई यह यी कि प्राचीन परम्परा के अनुसार माधारण व्यक्ति का सर कुलीन व्यक्ति के सर से ऊँचा नहीं रह सकता। नतीजा यह होता था कि मैं मरीज की जाँच करने के लिए नीचे झुकता जाता या या कुर्सी से उत्तर कर नीचे बैठ जाता या। कभी-कभी तो मुझे रोगी के दिल की धडकन सुनने के लिए गन्दा फर्ज तक चूमना पडता था।

नसों की तालीम में भी हमारे सामने किंठनाइयाँ आयों। तालीम पानेवाले लड़ के और लड़ कियाँ बुद्धिमान थीं, उनमें लगन थी और गन्दे से गन्दा काम करने में, शरीर के किसी भी और कैसे भी रोग से आकात गन्दे अग की देख-भाल करने में, उन्हें हिचकिचाहट नहीं होती थी। परन्तु प्रारम्भ में वे सर के ज़ल्म साफ़ करने को तैयार नहीं होते थे, दाँत निकालने या सर में टॉके लगाने के वक्त भी वे सर को पकड़ने से इन्कार करते थे। लाओस-वासी मानते हैं कि सर में बुद्ध की आत्मा का वाम है, इसलिए उसे छूना भी मन्दिर को अष्ट करने के समान है।

प्रस्ति का काम जैसा भी हमसे हो सकता या, हम करते थे। ग्रुष्क से ही वह हमारी सबसे वडी समस्या रही। हमारा अनुमान था कि पचास फ़ीसदी बच्चे प्रस्ति में या प्रस्ति से पहले ही, काल के गाल में पहुँच जाते थे। पाँच पीछे एक माता प्रसव में ही मृत्यु की शिकार हो जाती थी, और जो वच जाती थीं, उनमें वहुत-सी अपाहिज या विकलाग हो जाती थीं।

लाओस में दाई का काम तो बच्चा पैदा होते ही समाप्त हो जाता है। बच्चे को कपडे में लपेटकर टोकनी में लिटा दिया जाता है, उसके माथे पर राख मली जाती है और उसका दादा उसे बुद्धि प्रदान करने के लिए उसके कान में फूँक मारता हैं। उधर माँ जो स्टल पर सीधी बैठ कर वालक को जन्म देती है, यो ही उपेक्षित पड़ी रहती है और उसके रक्त-साव होता रहता है।

वालक की नाल काटने का दश्य भी भयावह होता है। कैची तो होती नहीं, इसलिए नाल बॉस के दो धारदार दुकड़ों से काटी जाती है। नाल कट तो साफ जाती है लेकिन बॉस के दुकड़े साधारणतया गन्दे होते है। फिर दाई नाल के मुँह में मिट्टी और राख का चूरा मलती है। लोगो का विश्वास है कि नाल में यह चूरा मलने से वालक यूक्षों की जित्त और पृथ्वी में गड़े हुए अपने पूर्वजों की आत्मा प्राप्त करता है। विज्ञान की दृष्टि से यह किया वड़ी भयावह है, परन्तु आश्चर्य की वात है कि हमने नाल के पकने या बिगड़ने का एक भी मामला नहीं देखा।

इन कारणो से हमने दाइयो के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी। जब हम वांग वियेंग आये तब वहां गायद चार दाइयां थीं और लगभग इतनी ही लड़िकयां यह पेशा अपनाने को इच्छुक थीं। हमने इन सबको अपने पक्ष में किया, अस्पताल में उनसे सहायता लेने लगे और उनसे वादा करवा लिया कि हर प्रसूति में वे हमें बुलायेगी। जहां कहीं भी हमें बुलाया जाता, एक-दो लड़िकयों को हम साथ ले जाते। हर बार "केअर" का प्रसूति-उपकरणों का थेला हमारे साथ जहर रहता। हर थेले में पच्चीस प्रसूतियों के लिए आवश्यक चोगे, दस्ताने, नाल बांधने की डोरी, प्याले, मरहम-पट्टी का सामान, साबुन, तौलिये, वगैरा जहरी चीजें रहती थीं।

हमने लडकियों को आधुनिक निरापद प्रसूति के सिद्धान्त सिखाये तथा प्रसव के उपरान्त जचा की पूरी देख-भाल करने की महत्ता समझायी। नाल सम्बधी क्रियाएँ भी इसमें शामिल थीं। जब कोई लडकी हमारी देख-भाल में पच्चीस प्रसव करवा देती थी और अपनी कुगलता तथा सेवा-भावना सिद्ध कर देती थी, तब उसे विधिवत "स्नातिका" बनाया जाता था और "केअर" का थैला भेंट किया जाता था — वहीं थैला जो में खुद प्रसूति के समय अपने साथ ले जाता था। (मानरक्षा के लिए इस चीज का महत्व बहुत अधिक था।)

जैसे अमरीका में नसीं को स्नातिका होने पर "टोपी" दी जाती है, वैसे ही वॉग वियेंग में हम अपनी दाइयों को येले देते थे। यह चीज बहुत सफल रही। "केअर" के थेलों से सज्जित और निरापद प्रसव के आधुनिक सिद्धान्तों के प्रति थोडी-बहुत निष्ठा रखनेवाली उन नवयुवितयों ने लाओस के उस प्रदेश में प्रसृति के बहुत-से पुराने भयावह खतरों को दूर कर दिया है।

हम केवल आदमियों का ही इलाज नहीं करते थे। एक दिन एक आदमी पीट के पास आया और उसने अपने किसी मित्र के रोग के लक्षण वयान किये । वह मित्र अशक्त हो रहा था, अपना सर भी ऊँचा नहीं कर सकता था, उसके पैर खराब हो गये थे और दिन-ब-दिन उसका वज्रन घटता जा रहा था। उस आदमी ने वताया कि उसके मित्र को वाघ ने घायल कर दिया या और इसके कुछ सप्ताह वाद ये लक्षण प्रकट हए थे। पीटर को वहा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा - " तुम्हारे मित्र की उम्र क्या है 2" उस आदमी को उम्र का कुछ अन्दाज न था। उससे यह पूछना व्यर्थ या कि मित्र का वजन कितना घटा था, क्योंकि लाओस में इस तरह की माप-जोख की व्यवस्था ही नहीं थी। पीटर ने कई बाते उससे पूछीं और अन्त में कहा कि उसे अपने मित्र को अस्पताल में लाना पहेगा । वह आदमी बोला कि मित्र को वह साथ लेकर ही आया है, वह अस्पताल के बाहर विधा हुआ है । पीटर ने बाहर जाकर दोस्त को देखा । एक छोटा-सा तिब्बती टट्ट पेड से वॅधा हुआ था। पीट ने मुझे वुलाया। मैं भी पहुँचा और हमने आपस में मज़विरा किया। टदद की हालत वास्तव में खराब थी। वाघ ने उसके गले और सीने में जख्म कर दिये थे और मस्तक चीर दिया था। जहाँ-जहाँ बाघ के नाख़न लगे थे, वहाँ-वहाँ कीड़े पढ़ गये थे। मैंने साबुन और रूई की मदद में जख्मों को धोकर साफ किया और उन पर 'एंटिसेप्टिक' दवा लगायी । कीहों की रोक-थाम के लिए उसकी गर्दन में-बडी सी पट्टी भी बॉव दी। पीट ने टट्ट के वदन में जगह-जगह पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगाये. हालांकि यह हमें ठीक से माळम न था कि घोड़ों को यह दवा कितनी देनी चाहिए। वीमार प्रति दिन आता रहा और उसकी हालत सुधरती गयी। वह अच्छा हो गया। लेकिन अव हमारे बचाव का कोई रास्ता न रहा। वात फैल चुकी थी और फिर शायद ही कोई ऐसा सप्ताह बीता होगा जिसमें कोई आदमी अपना घोड़ा या भैंस. उपचार के लिए हमारे पास न लाया हो । इन चौपायों के रोग भी उतने ही विभिन्न प्रकार के होते हैं जितने कि हमारे दोपाये रोगियों के - खराब ऑखें, खाँसी, वजन में कमी, बुखार या बुढापा।

एक दिन सुबह हम अपने राशन और काफी का नास्ता कर रहे थे। मकान के सामने औरतें जमा थीं। मैं उन पर एक नजर डाल कर पीट से उनके बारे में बात करने लगा। साधारणतया प्रति दिन प्रात काल लोग इसी तरह जमा हुआ करते थे; लेकिन उस दिन भीड़ इतनी ज्यादा थी वि सामने वाले लान?

तक पहुँच गयी थी। उसमें लगभग वारह साल का एक लड़का भी था। वह लाओ जाति का नहीं, बलिक खा क्षवीले का था। हालत सभी की खगव थी, लेकिन इस लड़के की सबसे ज्यादा खराव थी। सुबह की सदीं में वह जमीन पर बैठा हुआ काँप रहा था। मैले-कुचैले चिथड़े उसने लपेट रखे थे। मैं जब घर में अस्पताल को रवाना हुआ, तो उसने उठ कर मुझसे कहा—" मेरी टाँग में तकलीफ हैं।"

भैंने उसकी टॉग देखी। कहीं वह जरा-सी कट गयी थी, परन्तु अब वहाँ बडा-सा जारूम बन चुका था और वह चुरी तरह सड़ गया था। मुझे ताज्जुब तो यह हुआ कि वह चल भी कैसे पाता था। भैंने अपने दुभाषिये चई के द्वारा उससे पूछा कि वह इमारे पास पहुँचा कैसे 2 उसने बताया कि दो दिन और दो रात चल कर वह उसी दिन लगभग आधी रात को हमारे घर पहुँचा था। बुखार की हालत में उस लड़के ने वह सर्द और निर्जन रात मेरे घर के वाहर बैठ कर क्यों वितायी ? " मैंने गोरे साहबों की नींद में खलल डालना उचित नहीं समझा।" उसका उत्तर था।

हमने तुरन्त ही इलाज ग्रुह कर दिया। उसे बेहोश करके हमने उसकी टॉग से मवाद के जमाव की जगहों को काट कर निकाल दिया और मवाद निकाल। हमने उसके जाल्म पर पट्टी नहीं वॉधी ताकि मवाद आप ही निकलता रहे और उसे साफ्र-मुथरे विस्तर पर मुला दिया। कई दिन बाद हम उसे यह विस्वास दिलाने में सफल हो गये कि नदी में स्नान करना बहुत फ़ायटेमन्द होगा और आनन्दवायक भी। नदी पास ही थी। बुखार की हालत में भी उसे नहलाना जहरी था।

हमने उसे साबुन और व्रश दिया। वह लंगडाता हुआ नदी पर गया और वदन को उसने इतना मला जितना जिन्दगी में कभी नहीं मला होगा। वह हमें खुश करना चाहता था। मेरे साथियों ने उसे एक साफ कमीज और एक खाकी पतल्लन इनाम में दी। "केअर" का एक विह्या नया कम्बल भी उसे हमेशा के लिए दे दिया। लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं था। इससे अधिक खुश किसी बच्चे को मैंने कम ही देखा है। दस दिन और वह हमारे नये अस्पताल में रहा और हमने उसे 'एंटिवायोटिक' औषधियाँ व विटामिन तो दिये ही, उसे हमसे वह भी मिला, जिसे अमरीकी नर्से "सहदय प्रेमपूर्ण परिचर्या" कहती हैं। उसने मबसे अधिक इसी चीज को प्रहण किया। किसी का प्यार पाना उसके लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था। उस लड़के ने बहुत कष्ट होला था। अब थोहा-बहुत सुख और आराम उसे मिलना ही चाहिए था। इमने उमें जब इच्छा हो, तव हमारे पास

आने का अधिकार दिया और इस बात को उसे बार-बार समझाया। जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली, तब उसकी टॉग तो उस सकमण के विष से मुक्त हो ही चुकी थी, लेकिन वह स्वयं उससे भी खतरनाक विष, भय से मुक्त हो चुका था।

लाओस में मेरे पास बैटरी से चलने वाला टेप रिकार्डर (ध्विन-सम्राहक यंत्र) या। हर हफ्ते में उससे 'टेप' पर रिकार्डिंग करके सेंट छुई के एक रेडियो स्टेशन "के एम ओ एक्स" को भेजा करता था। वहाँ से वह सेंट छुई में इस आशा से प्रसारित किया जाता था कि लोग हमारे कार्य और उद्देश्य को कुछ समझेंगे। में सुननेवालों को लाओस के छोटे-से राज्य की, उसके दुख-दर्द, अव्यवस्था और रोगों की जानकारी कराना चाहता था। मैंने सेंट छुई के लोगों को दुनिया के इस हिस्से के वालकों का परिचय देने की कोशिश की। मुझे माछम है कि सेंट छुई के लोगों ने मेरी वार्ते सुनीं, क्योंकि मुझे उनके उत्तर प्राप्त हुए। एक वार मैंने कहा—"काश कि मेरे पास कुछ गर्म चाकलेट होता।" मुझे क्या पता था! डाक से, हवाई जहाज से और यातायात के हर साधन में मुझे जो प्रत्युत्तर मिला, उससे में चिकत रह गया। गर्म चाकलेट के सैकडों ही डिब्वे हमारे पास आये। मेरे साथियों ने कहा कि मुझे कहना चाहिए था—"काश कि मेरे पास मास की एक सेंडिवच और कुछ फासीसी तरीके से तले हुए आछ होते।"

वेसिलियन क्रब हर हफ्ते मुझे 'पैनकेक' के आटे के डिट्वे मेजने लगा। इससे हमारे जीवन स्तर में तो कुछ सुधार हुआ, परन्तु पेट का स्तर गिरने लगा। पीटर ने सोचा कि मालिक को खिळा-पिळा कर मोटा कर दूँ। इससे मालिक का स्वभाव भी जायद कुछ सुधर जाये। इसलिए वह सुबह के नास्ते के लिए 'पैनकेक' बनाने लगा। मुझे यकीन है कि अपनी जिन्दगी में उसने पहले कभी 'पैनकेक' नहीं बनाये थे। यह 'पैनकेक' चाहे छोटे बनाता था चाहे बड़े, उन्हें चाहे थोडी-सी देर पकाता था, चाहे बहुत देर, उनमें एक गुण बरावर विद्यमान रखा था — वे सब चमचिचडे होते थे। एक दिन कुछ गुधा हुआ आटा बच गया। उसने उसे अगले दिन के लिए उठा कर रख दिया। लेकिन अगले दिन सुबह देखा, तो वह काम का ही नहीं रहा था, जम कर पत्थर जैसा हो गया था।

लाओस के अपने इस मिशन का विचार और आयोजन करने में मैंने हजारों घंटे लगाये थे, परन्तु उस दुख-दर्द और ऋ का मुझे अनुमान भी नहीं हुआ था जिसमें कि हमें काम करना और रहना पढा। वार्शिंग्टन में वातचीत के दौरान, लाओस के राजवूतावास या हॉगकॉंग में अथवा वियतनाम के शरणार्थी-शिविरों में किसी ने हमें यह ठीक-ठीक नहीं वताया था कि लाओस के मध्य भाग के उष्णक्रटिवंध के जंगलों में हम चार अमरीकियों की जिन्दगी कैसी होगी। मैंने लाओस के विषय में बहुत-सी जानकारी हासिल की थी, जिस देश को हमने अपना कार्य-क्षेत्र बनाने का फैसला किया था. उसकी दशा और परिस्थितियों का परिचय प्राप्त करने के लिए मैंने अमरीका में सार्वजनिक पुस्तकालयों, राष्ट्रीय भौगोलिक संस्था (नेशनल ज्योग्राफिकल सोसायटी), विदेश विभाग और अमरीकी सूचना एजेन्सी को तथा और जिम स्रोत से भी कुछ जानकारी मिल सकती थी, उसे अच्छी तरह छान मारा था। इस तरह जो तथ्य मैंने जमा किये थे उन्हीं के आधार पर मैंने अपने मिशन का आयोजन किया था। परन्तु वॉग वियेग की दशा देख कर में हैरान रह गया, ऐसी दशा की मैंने स्वप्त में भी कल्पना नहीं की थी।

लाओस में कुछ सप्ताह वीतने के बाद वीस वर्ष का एक नवयुवक, 'सी' हमारे दल में आ गया। घर को सम्हालने के अतिरिक्त छोटे-मोटे सब काम उसके जिम्मे कर दिये गये। वहीं हमारा रसोडया था और वीतलें घोने का काम भी उसे सौपा गया। देखने से वह ग्यारह वरस का लगता था। उसके दो दॉत सोने के थे जिन पर उसे गर्व था। इन लोगों में सोने के दॉत समृद्धि की निज्ञानी माने जाते हैं। वह अपने अमरीकी साहबों की सेवा वहें मन से करता था। नैकर-चाकर, रसोडया और दुभाषिये रखना अमरीका में कुछ और अर्थ रखता है, लेकिन लाओस में कुछ और । हम इन लोगों को नौकर नहीं, अपने दल का अभिन्न अग मानते थे। वे हमारे साथ भोजन करते थे, नहाते थे, तैरते थे, काम करते थे और रात को जब हम किसी रोगी को टेखने जाते थे, तो हमारे साथ जाते थे। वाद में हमसे उनका सम्बन्ध वहुत धनिष्ट हो गया, हमारे जीवन के हर पहलू पर वे पूरा ध्यान देने लंगे और जब भी उनसे हो सकता, वे हमारे वोझ को हल्का करने का प्रयत्न करते। हम भी उन सबको वहुत चाहने लंगे थे।

हमारा घरेल जीवन तो एक ढरें पर चल रहा था, पूर्णतया एकरस । रोज का वही क्रम था – अस्पताल में रोगियों की कतारें, चिन्ताजनक वीमारियां, दुर्गध और दुख-दर्द । भोजन भी रोज हमारा वैसा ही, एक ढग का होता था । हमारी दिनचर्या में भोजन का समय सबसे कम उत्साहजनक होता था। उत्तरी वियतनाम में हम कभी-कभी पेचिश की शिकायत तो जरूर हो जाती जाती थी, टेकिन सीभाग्य में, इसके अलावा हमें पेट की कभी कोई तकलीफ नहीं हुई । इसका कुछ श्रेय तो हमारी सावधानी को था और कुछ हमारे सीभाग्य को । इस वर्ष हमें अपने नीभाग्य पर इतना भरोसा नहीं था, इसलिए हमने दृती सावधानी वरतने का फिसला किया । नीसिना ने हमें बहुत काफी मात्रा में भी-राशन देशर हमारी भोजन सम्बंधी समस्यि

को हल करने में बहुत सहायता दी थी। इस राजन पर किसी को पेचिश की जिकायत हो ही कैसे सकती है 2 भूख से बहुन परेशान होकर पहले दिन तो जरूर हमने चीनी जोरवा लिया था, वाक़ी लगतार कई महीने हम सिर्फ इस खाद्यान का भोज करते रहे। ओजिसान की पत्नी हमारा खाना बनाया करती थी और इसकी देख-भाल पीट के जिम्मे थी। पीट की कल्पना—शक्ति जबर्दस्त थी। उसने रसोई बनाना कभी सीखा नहीं था, फिर भी प्रत्येक बार भोजन के लिए वह एक बहुत बढिया व्यंजन तैयार करवा देता था। इसमें जिकायत सिर्फ यही थी कि वह व्यंजन मदा ही एक-सा होता था।

यह खाद्यान तरह-तरह के डिब्बों में आता या, अमरीका के वाजारों में मिलनेवाले रग-विरंगे सुन्दर डिब्बों में नहीं, बल्कि वेरीनक हरे, भूरे डिब्बों में, जिन्हें देखने में ही चिढ आती है। उनमें चीजें इस प्रकार होती थीं—डिब्बा न० एक, फिल्याँ और माँस, डिब्बा न० दो, गाय के माँस का शोरवा, डिब्बा न० तीन, सूअर के माँस के विना मसाले के एक प्रकार के कवाब, डिब्बा न० चार, गाय का माँस और मटर, डिब्बा नं० पाँच, मुर्गी और फिल्याँ। पीटर इनको वारी-वारी से लेता था। इस भोजन को वह हमारे यहाँ पके हुए चावल में मिलाता था और इस अजीव खिचड़ी में बड़ी चतुराई से 'बी—9' भी ठीक मात्रा में मिला देता था। लेकिन यह 'बी—9' है क्या 2 यह भी सी—रागन की ही एक मुमीवत है। एक ऐसा पदार्थ, जो सख्त विस्कुट, को को और मुरब्बा मिला कर बनाया जाता है। हमारी तृप्ति के लिए पीटर यह भानमती का पिटारा तैयार करता था। पीटर स्वयं और उसकी पाकंगास्त्र में प्रवीणता हमारे लिए पीर्ट आर्थर, टेक्सास का जानदार उपहार ही थे!

अपने भोजन क बारे में मजाक़ करना आसान था ओर बहुत जाहरी भी। रोज दोनों वक्त एक ही ढंग का भोजन और हाज्में की नित्य की समस्याएँ मुसीबत बन गर्यी। यह एक अजीब बात है कि आदमी जब अपनी दुनिया के छोर पर, कहीं जगल में जा पहुँचता है, तो ये छोटी-छोटी चीजें भी क्तिना बड़ा और ब्यापक रूप ले लेती है। अपने मस्तिष्क का सतुलन बनाये रखने के लिए जाहरी था कि हम अपनी हॅसी-मजाक की प्रशृति को कायम रखते।

जैसे-जैसे दिन बीतते गये, हमारी ख्याति उस प्रदेश में फैलती गयी। गांव वालों में हमेशा हमायह धाग्रह करते थे कि वे हमारी दवाइयों और इलाज का मूल्य हमें कुळ वस्तुएँ देकर चुका में। यह उनकी आतम-सम्मान की भावना को वनाये रखने के लिए और हमारे लिए भी जरूरी था। मिशन को चलाने का खर्च

#### वाग वियंग में रोगियों की परिचर्या

बहुत था। मैंने अपनी सारी योजना उत्तरी लाओस के लिए बनायी थी और अधिकाश सामान हम ठंडे मौसम के लिए लाये थे। उत्तर में जाने की अनुमित किली नहीं। परिणाम-स्वरूप मुझे वहुत-से ढंग के सामान खरीदने पड़े। मुझे हमेगा यह चिन्ता लगी रहती थी कि अपने गन्तव्य प्रदेश, उत्तरी लाओस पहुँचने में पहले ही मेरी सारी पूँजी उड जायगी। पैसे-पैसे की वचत करना हमारे लिए जरूरी हो गया। अतः यह सीधा-सा विचार कि हमारे रोगी चीजों के रूप में हमारा भुगतान करें, बहुत महत्त्वपूर्ण वन गया। इसके फलस्वरूप दिन-भर में दर्जनो अडे, कई नारियल और कभी-कभी स्थानीय मिदरा की एक बोतल भी हमें मिल जाती थी, और जिस दिन भाग्य अच्छा होता, उस दिन कोई दुवली-पतली मुर्गी भी।

हर रोज सुवह हम अस्पताल में मरीजों को देखते थे। इसके बाद दोपहर का भोजन करके हम जीप में दवाइयाँ भर कर तीसरे पहर आस-पास के इलाके में रोगियों को देखने जाते। दल के दो सदस्य इस काम पर निकलते थे। वाँग वियाग के आस-पास दर्जनों गाँव हैं। हमारी जीप जोर-जोर से हार्न वजाती हुई किसी एक गाँव में पहुँच जाती। जीप खड़ी करके उसका पिछला दरवाजा हम खोल देते थे और किसी में वाल्टी में पानी मँगवा कर अपने दवाइयों के वक्से खोलते थे। तुरन्त ही हमारे इस चलते-फिरते अस्पताल का काम जोर-जोर से चलने लगता था। दोपहर में इस तरह हम उन रोगियों को देखते थे, जो या तो भयकर बीमारी के कारण लगभग चार घंटे चल कर वाँग वियोग आने में असमर्थ होते थे या जिनका रोग इतना मामूली होता था कि वे चार घंटे चल कर आना पसन्द ही नहीं करते।

अस्पताल के कमरे की भीड़ में हमें दुख-दर्द के वोझ का और कैंदलाने का सा अनुभव होता था। मानसिक सतुलन को हिला देनेवाले इस अनुभव से हम इन दौरों में बच जाते थे। हमें कम-से-फम हिलने-डुलने की सुविधा रहती थी और ताजी हवा मिलती थी। उन लोगों की झोंपड़ियों में जाने की महत्ता हमें मालूम थी। उन्होंने पहले कभी किसी अमरीकी को नहीं देखा था, अपने घर में कभी किसी गौरांग का स्वागत-सत्कार नहीं किया था। और अपने घरों पर उन्हें भी उतना ही गर्व था जितना हमें होता है। मेरा अनुमान है कि हम तीन हजार से ज्यादा एशियाई घरों में जा चुके है। अक्सर उन झोंपड़ियों के अन्दर वहुत अधिक गर्भी और उमस रहती थी। हमारे दृष्टिकोण से अधिकाश झोंपड़ियाँ वहुत ही गन्दी होती थीं और जुओं, पिस्सुओं, मच्छरों और वीड़े-मकोड़ों से भरी रहती थीं। हर झोंपड़ी के अधेरे कोनों में वही दृश्य दिखाई पड़ता—पेट निकले हुए बचे, अपर्थाप्त और अपुष्टिकर भोजन के शिकार, रोगी।

हम हमेजा अपने साथ एक काला वेग रखते थे। अमरीका, में तो, डाक्टरों के लिए यह बेग साथ रराना अनिवार्थ है। लाओस में भी लाभप्रद था। जीप में हम विभिन्न दवाइयों, वहुगुणी खाद्य इत्यादि के अतिरिक्त टिच्चे, और वच्चों व, वृद्धों को बहलाने-फुसलाने के लिए कमी जें और कभी-कभी खट्टी-मीठी गोलियाँ, आदि भी साथ लाते थे। अमरीका से एक मिन्न ने एक वक्स भर छोटे-छोट अमरीकी झडे भेजे थे। एक वहा झंडा तो हमने अपने घर पर लगा दिया था और वाक़ी अपने डाक्टरी थेलों, सामान और चक्सों पर चिपका दिये थे। हमारे देश का यह भव्य निशान डेनी ने जीप पर भी लगा दिया था। जंगली रास्तों में कई बार वह फट-सा गया फिर भी हमारे देश के प्रतीक के रूप में वह सर ऊँचा किये रहा।

हमनं अमरीकी घरों की पानी की व्यवस्था की अच्छाइयों का वखान वहाँ नहीं किया, माउंट वर्नान की सुन्दरता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, न जनतात्रिक प्रणाली के गुण गाये। वर्म-परिवर्तन का तो नाम भी नहीं लिया। हमने सिर्फ दो बातें अपने साथ रखीं—अमरीकी ध्वज और वे शब्द जो हम अपनी हर बात के पहले दुभाषिये से कहलवात थे। वे शब्द थे—" अमरीकी डाक्टर कहते हैं " हमें शब्दों का आसरा नहीं लेना था, हमें तो कुछ करके दिखना था।

सर्दियों में मुझे एक पत्र मिला। उसे पढ़ कर मुझे ऐमा लगा मानो कोई गाँव का पुरोहित महन्त बना दिया गया हो। पत्र के द्वारा मुझे सूचित किया गया था कि अमरीका के जूनियर चेम्बर आफ कामर्स ने १९५६ के दस विशिष्ट युवरों में मुझे भी चुना है। इसके कई लाभ हुए। उनमें एक यह भी या कि मुझसे लाओस के जेसीज दल का सम्मान्य सदस्य बनने का अनुरोध किया गया। यह दल अभी कायम ही हुआ या और राजधानी के प्रमुख युवक इसके सदस्य थे। मैं उसमें गामिल हो गया, लेकिन उसकी केवल एक बैठक में ही मैं भाग ले सका। तभी अन्य सदस्यों ने मुझसे पूछा या कि वे मेरे मिगन की क्या सहायता कर सकते हैं। मैं आया या लाओ लोगों की सहायता करने और यहाँ लाओ लोग स्वयं भी मेरी सदद करने को तैयार थे।

हर पखनाड़ मेरे दल के दो सदस्य जीप में जंगल पार करके नियतियेन जाते थे। आयी हुई डाक को लाने और भेजने की डाक को डाकखाने में देने के अतिरिक्त जरूरत का मामान खरीदना भी उनके जिम्मे था। सामान को जीप के ट्रैलर में लाद कर ने अगले दिन वॉग नियेंग लौटते थे। हर महीने हमें पेट्रोल का ड्रम भी खरीदना पडता था, जिसे लाद कर नड़ी मानधानी से वॉग नियेंग लाता था।

### वॉग वियेंग में रोगियों की परिचर्या

अस्पताल से छुटी मिलने का कोई भी अवसर होता तो आर्क्ट्रें हायक ने अपेट जीप की लम्बी यात्रा में हमेगा भय और शंका बनी रहती थी । असिट केही जीप बिगड़ जाती तो दोनों व्यक्ति कई दिन पैदल चल कर ही राजधानी पहुँच पाते। उन महीनों में सड़क पर यातायात नाम को भी शायद ही होता था। बेकर 'ऐंग्नेस' की वराबर देखभाल करता रहता था; फिर भी रोज-रोज की गाँवों की यात्राओं ने उसके अंजर-पंजर ढीले कर दिये थे।

वियंतियेन पहुँचने के वाद हमारी उमंग का ठिकाना नही रहता था। मेरे जैसे काम करने वाले लोगों के लिए जिन्दादिल होना वहुत आवश्यक है। वियंतियेन में हमारे लिए सबसे अच्छा स्थान था हावर्ड और मार्थी काफमैन का घर । लाओस में हावर्ड निश्चय ही हमारा सबसे वडा दोस्त था। वह मानव शरीर-रचना-विज्ञान का शास्त्री है और लाओस में अमरीकी सरकार के कर्मचारियों में केवल एक ही है. जिसने लाओस की भाषा वोलने का अभ्यास किया है। 'यूनाइटेड स्टेट्स आपरेशंस मिशन ' के सामूहिक विकास-कार्यक्रम में वह नियुक्त है ; परन्तु दुर्भाग्य से "एक वड़े मिशन की आवस्यकताओं" के कारण उसे राजधानी से बाहर जाकर जन-साधारण से मिलने का अवसर नहीं मिलता । उसकी पत्नी मार्थी उस समय थी तो सिर्फ़ लगभग पच्चीस वर्ष की, परन्तु हम सबके लिए माता के समान थी । कई घटे जीप से सफर करके हम धूल में नहाये हुए ठीक भोजन के समय उनके यहाँ पहुँचते थे, फिर भी उसे जरा भी परेशानी या चवराहट नहीं होती थी। गरम पानी तैयार मिलता था और हम नहा लेते थे। हम अपने कुछ धुले हुए कपड़े वही रखते थे । मार्था इतने में और खाना वनवा छेती थी और हम सब एक मेज के चारों ओर कुर्सियों पर वैठ कर भोजन करते थे। (खोखे के चारों। ओर फर्ज पर वैठ कर सी-राजन के खाद्यान से पेट भरने से यहीं मुक्ति मिलती थी।)

कुछ महीनों के बाद जब मेरे अपने ही निश्वविद्यालय (नाटरडेम विश्वविद्यालय) के कुछ व्यक्ति मेरे दल में आये, तो हम सब रात को जोर-जोर से अपने धर्म की माला जपा करते थे। एक दिन मैंने पीट केसी को, जो प्रोटेस्टेंट मता-वलम्बी था, हावर्ड से यह कहते सुना कि रात को यहाँ जंगल में सोना भी मुश्किल है; ये कैथोलिक लोग हर वक्त जोर-जोर से माला के मनके ही फिराया करते हैं।

में अपने इन तीनों साथियों की और जो दो साथी बाद में आये, उनकी कहाँ तक प्रशंसा करूँ ! ये लोग सभी प्रकार के गन्दे काम करते थे, पर उनके माथ पर कभी शिंकन न. प्र. २ तक नहीं आयी। आम तौर से वे आपस में हॅसी-मजाक ही करते रहते थे। हर तरह से वे लोग बहे अच्छे आदमी थे। पीट हर काम करने को तैयार रहता था और उसका हाथ बड़ा हल्का था। उसका बोलने का ढंग अपना टेक्सास-अमरीकी ही था, लेकिन लगता था कि सब लोग किसी तरह उसकी वात हमेशा ही समझ लेते थे। फासीसी-भाषी नोर्मन वेकर हमारा मैकिनक था, और हर छोटा-मोटा काम उसीके जिम्मे था। वह ऐसी पट्टी वॉधता था जो हर्गिज उतर नहीं सकती थी। चाहे जैसी पट्टी हो वह अपनी पूरी कोशिंग करके उसे वॉध देता था और फिर वह सरक भी नहीं सकती थी। डेनी शेपर्ड, जो डाक्टरी पढ़ने को जानेवाला था, मेधावी व्यक्ति था और ऊंचे दर्जे का इलाज करता था। मुझे मानना पढ़ेगा कि डा इली (लेखक स्वयं) कस कर काम लेता था। अक्सर में बिगड़ जाता था, लेकिन मेरे साथी हार नहीं मानते थे। में मानता हूँ कि मेरे साथियों ने किसी एक महान नाटकीय सदर्भ में नहीं, अपितु निरतर, नित्य प्रति के आवरण मे शौर्य, त्याग की मावना और साहस का प्रदर्शन किया।

#### अध्याय ४

#### प्रस्थान की तैयारी

अपने निवास-स्थान की दीवार पर बीस डालर का एक नोट हमने इसिलए टॉग रखा था कि अगर हममें से कोई कोध से पागल हो जाये या जिसे घर की याद सताने लगे या इस काम से ही ऊव जाये, तो वह यह नोट उठाये और घर का रास्ता पक्त । किसी ने इस नोट को छुआ तक नहीं। परन्तु मुझे विश्वास है कि दुख-दर्द, गन्दगी और बीमारी से लड़ने की उन लम्बी रातों और दिनों में कई बार मेरे साथियों के मन में इस नोट को उठा कर चल देने का लोभ अवस्य पैदा हुआ होगा।

डेनी ने नयी-नयी शादी की थी और उसे अपनी पत्नी बहुत याद आती थी। फ़ुर्सत के समय वह लम्बी-लम्बी चिट्टिगॅ लिखा करता था। नोर्मन बेकर की पत्नी गर्भवती थी। ज्यों-ज्यों उसके प्रसव का समय निकट आता था, बेकर की परेशानी बढ़ती गयी। (सीभाग्य से मेरी मॉ ने उसकी पत्नी प्रिसिल्ला से बराबर सम्पर्क कायम रखा। नवम्बर में एक दिन मास्टर टामस बेकर, उसके पुत्र, का जनम

हुआ और उसके पिता को इसकी सूचना वियंतियेन के हमारे राजदूतावास के द्वारा वहत्तर घंटों से भी कम समय में मिल गयी।

छूत लगने का डर हमारे मन में घर कर गया था। हमें हमेशा यह भान रहता था कि जिस चीज को भी हम छूते है, उसी मे छूत का खतरा है। दिन में न जाने कितनी वार रगड-रगड कर हम अपने हाथ धोते थे, 'अल्कोहोल' (मद्यसार) से अपने हाथ साफ करते थे, यहाँ तक कि त्वचा ख़ुश्क होकर फटने जैसी हो जाती थी। फिर भी सच्या के समय यही इच्छा होती थी कि अपने कपड़े जला डालें और 'अल्कोहोल' से स्नान करें।

जब कभी हममें से कोई आवाज लगाता—"चलो, नदी पर चलें!" तभी हम सव-के-सब किनारे पर पहुँच कर अपने कपडे उतार फेंकते और पानी में कूद पड़ते। आधे घटे तक हम ख़ूव साबुन मल-मल कर नहाते। फिर भी हमें यह नहीं लगता था कि अब हम पूर्णतया स्वच्छ और निर्मल हैं।

इसी से पीट को स्नान के लिए फव्चारा लगाने की सूझी। उसके पास फव्चारा तो था। यह वह वियंतियेन के होटल से उखाड़ लाया था। उसने फव्चारा लगाने की वही अजीवो-गरीव तरकीब सोची। इसके लिए पेट्रोल का पचपन गैलन का ड्रम अद्वारह फीट ऊँची तिपाई पर खड़ा करना था। ओजिसान और कुछ कुलियों के साथ वह इमारती लगड़ी की तलाग में निकला। इस काम के लिए वहाँ लगड़ी केवल सागवान की उपलब्ध थी। उसका पाँच फीट का लहा उठाने के लिए चार मजबूत आदमी लगते थे। लेकिन पीट घवराया नहीं।

दो हफ्तों की जी-तोड मेहनत और वक-झक के वाद फ़व्चारा वन कर तैयार हो गया। फ़व्चारा क्या था मानो टेक्सास की तेल का कुऑ खोदने की मगीन और पीसा की टेड़ी मीनार के बीच की कोई चीज हो। वह विगाल ड्रम एक रस्सी के सहारे नीचे उतारा जाता था और उसमें पानी भरने के बाद उसकी रस्सी 'एम्नेस' से बॉध दी जाती थी। जीप को फिर चलाया जाता था और चार सी पींड का ड्रम हवा में झूलने लगता था। आखिर जब वह अपनी तिपाई में बैठ जाता था, तो कोई ऊपर चढ कर वह मिट्टी के तेल की बत्ती जला देता था, जो ड्रम के नीचे एक तख्ते पर लगा दी गयी थी।

पचपन गैलन पानी लगभग दो घटे में गरम होता था । यह सारा इंतजाम लगता तो बहुत अजीव था, परन्तु फव्चारे के गरमागरम पानी से नहाने के बाद सबको यह मानना पटता था कि पीट का फव्चारा था कामयाव । कम से कम उससे नहाने के बाद हम लोगों को कुछ ज्यादा सफाई का अनुभव होता था। एक दिन नवम्बर में हम हमेशा की तरह काम में व्यस्त थे। दोपहर में हमने ज़ल्दी-जल्दी खाना खाया और फिर काम में लग गये। मुँह से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जानते हम सब थे कि वह " थैंक्स निर्विग " (ईक्षर के प्रति आभार प्रकट करने का एक त्यौहार) का दिन था। उस दिन हमें घर की याद हमेशा से कुछ ज्यादा सता रही थी। सन्ध्या के समय हमें एक जीप की कर्कश आवाज सुनायी दी। धूल का एक वादल सड़क पर उड़ता हुआ हमारे मकान तक आया और उसमें से अपने गोल-मटोल मुँह पर मनमोहक मुस्कान लिये हुए उतरा एक युवक, टेक्सास का जेफ़रसन डेविस चीक।

जेक्क चीक वियतियेन में यूनाइटेड स्टेट्स आपरेगस मिशन ' में नियुक्त था। वह उन थोडे-से व्यक्तियों में था, जो कभी-कभी हमारे यहाँ आ जाया करते थे। उसने आते ही कहा कि वियतियेन के लम्बे रास्ते की यात्रा से वह तमाम गन्दा हो गया है, थक गया है और भूख भी जोर से उसे लग आयी है। उसने सबसे पहले यही प्रश्न किया कि खाने को क्या वना है 2

"वही मामूली दर्जे का खाना, भड़या!" पीट ने जवाब दिया — "आज चावल के साथ गाय का मांस और मटर पके हैं।" जेफ ने हॅस कर जीप से एक धूल-धूसरित थैला निकाला। " थेंक्स गिर्विंग " का पूरा भोजन उसमें भरा था — भुनी हुई टर्की (एक प्रकार की मुगाँ), चटनी, आंद्ध, इत्यादि। साथ में थोड़ी-सी जराब भी थी। अस्पताल की अगीटी पर जितनी टेर खाना गर्म हुआ, उतनी देर हमने आन्द से जराव पी।

ठाठ से भोजन करने के वाद हम वरामदे में बैठ कर सेवग के बारे में वातें करने छगे। सेवंग उस लड़की का नाम था, जिसे जेफ एक बार वान सियेंग से हमारे पास लाया था।

हमें वाग वियेंग आये कुछ सप्ताह ही हुए थे। जेफ पहली वार हमसे मिलने आ रहा था। जगल के रास्ते में वहां के कुछ निवासियों ने उसकी जीप रोक कर मदद मांगी। उन्होंने एक लड़की उसे दिखायी। चटाई पर वह बेहोश-सी पड़ी थी और थोडी ही देर की मेहमान दिखायी। देती थी। उसकी आयु थी लगभग चौदह वुर्ष।

्यही सेवग थी। कव और कहाँ इसका तो किसी को पता न था, लेकिन कभी और कहीं जंगल में, उसकी टॉग में खरौंच आ गयी थी और वह खरौंच पक गयी थी। उसके अज्ञानी और वेवस सम्बंधियों ने उसे झोंपड़ी में लिटाये रखा। धीरे- धीरे सेवंग की टांग वुरी तरह सूज गयी और उसका जहर पेहूं तक जा पहुँचा। जेफ को वह इसी हालत में मिली थी।

उसने बहुत सम्हाल कर उसे जीप में पिछली तरफ लिटाया और जंगल में वडी सावधानी से गाडी को धीर-धीरे हॉकता हुआ, वह अधरा पढ़ने पर वॉग वियेंग पहुँचा था। हमने तुरन्त अस्पताल खोला, लेकिन सेवग को देखते ही मुझे लगा कि हम उसे बचा नहीं सकेंगे। परन्तु उस लड़की में न जाने क्या बात थी जिसने हमें द्रवीभूत कर दिया। हमें वह लाओस के तमाम पीड़ित और उपेक्षित वालकों का प्रतीक प्रतीत हुई। दक्षिण-पूर्व एशिया सेवंगों से भरा हुआ है। हमने उसे बचाने का सकल्प कर लिया।

इतने समय तक देख-भाल न होने के कारण वह गन्दी बहुत हो गयी थी। इलाज शुरू करने से पहले हमें उसके बेजान-से गरीर को साबुन और ब्रश से खूब रगड़-रगड़ कर साफ करना पडा। सफ़ाई करने के बाद कम-से-क्रम मात्रा में दवा देकर हमने उसे बेहोश किया और मैंने टॉग का आपरेगन शुरू किया।

सूजी हुई टॉग को मुझे घुटने से पेंडू तक चीरना पढा। जगह-जगह उसमें हरे-हरे मवाद के कुंड से भरे हुए थे। मवाद निकलना वन्द होने के वाद मुझे उसकी मॉसपेशियों में जख्म ही जख्म दिखायी दिये। आपरेशन जब खत्म हुआ, तो टॉग के नाम पर उसकी हुई। और थोड़ा-सा मॉस ही शेष रहा था।

इतने लम्बे समय तक वह एक ही वगल लेटी रही थी कि वदन के उस हिस्से में बड़े-बड़े फफोले पड़ गये थे जो रिसा करते थे। हमने उन्हें भी साफ करके पट्टी बॉधी। फिर उसे हम होग में लाये और उसके गरीर में सेलाइन और ग्रह्मोज पहुँचाने लगे।

उस रात और अगले दिन भी पीट, डेनी, बेकर और चई ने बारी-वारी से उसके पास बैठ कर उसकी तीमारदारों की। उसका बुखार हल्का हुआ और उसकी हालत कुछ सुधरी। फिर वह रोने लगी। यह रोना दर्द का नहीं था, बल्कि इस कारण था कि उसका दर्द मिट गया था। सुबकियों के बीच बार-बार उसके मुँह से यही सुनाई दे रहा था—" धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपके धन्यवाद आपको!"

्रसप्ताह वीतने के साथ उसके शरीर में शक्ति आती गयी। पहले व वैठने लगी, फिर कुछ कदम चलने लायक हुई। मेरे साथियों ने उन कतर कर कुछ ठीक किया। फिर उन्होंने उसे एक द्रथ-व्रश टि साफ करना सिखाया। कहीं से जनाने कपडे भी वे उसके र

5.5

उसके लिए वालों में डालने के रिवन और की लाया। अब सेवंग सचमुच सुन्दर दीखने लगी थी।

कई महीनों बाद हमने उसे अस्पताल से छुट्टी दी। अव वह स्वस्थ और पुष्ट थी, यद्यपि उसकी खराव टॉग कुछ पतली पढ़ गयी थी और लॅंगडाती थी। उसके घरवाले उसे वान सियेंग वापस ले जाने को आ गये।

उसे विदा करने से पहले उसकी एक तस्वीर हमने उतारी। तस्वीर की एक प्रति हमने जेफ को भी दी, क्योंकि हम उसे मजाक में चिडाया करते थे कि सेवग उसकी "प्रियतमा" है। चित्र की दूसरी प्रति हमने अपने पास रखी। जब भी हमें घर की याद सताती थी, हम हतोत्साह होते, हम सेवंग की तस्वीर देखते। वह हमें याद दिलाती थी कि यदि हम आराम से स्वदेश में ही बैठे रहते, तो यहाँ कुछ लोगों की हालत कुछ और ही होती।

दिसम्वर के छिल में एक रोज शाम को लोग सिनेमा देखने के लिए हमारे घर के सामने जमा हो रहे थे। पीटर और डेनी ने लाकर पर्दा लगाया। बेकर ऐन मौके पर दाखिल हुआ। उसने एक सौ तीस पींड वजनी जेनरेटर को उठाया और भीड़ को चीरता हुआ प्रोजेक्टर (फिल्में दिखाने की मशीन) के पास पहुँचा। वहाँ उसने जेनरेटर लगा दिया। उसका यह ताकत का प्रदर्शन फिल्मों के हर प्रोयाम में वहा प्रभावशाली रहता था।

जब फिल्म चलने लगी, तब मैं हमेशा की तरह पर्दें के पिछवाड़े बराम्दे में ऊँची जगह पर वैठा । वहाँ से मुझे फिल्म की रोशनी में बच्चों, बूढों और जवानों के आश्चर्यचिकत चेहरे साफ़ दिखायी देते थे। वाल्ट डिस्ने के रंगीन चित्र "फेंटासिया" के जादू ने उन्हें सम्मोहित कर रखा था। मुझे याद आया कि एक वार हमने सोचा था कि इन चित्रों में लाओ मापा में घ्वनि-आलेखन करें, परन्तु इस पर खर्च बहुत बैठता, इसलिए यह विचार त्याग दिया गया था। आज मुझे इस वात पर ख़ुशी हो रही थी कि हमने इम योजना को त्याग कर चित्रों को ज्यों-का-त्यों रहने दिया। वाल्ट डिस्ने के चित्रों की तो अपनी ही एक विश्व-च्यापी भाषा है।

में सोचने लगा — मुझसे कितनी बार कहा गया था कि लाओस के लोग मुस्त, आलसी और पिछड़े हुए हैं, अपने मुधार और विकास के प्रति उदासीन हैं! कितनी बार छिद्रान्वेषी पश्चिमवालों ने उपहास के स्वर में हर जगह के उन उपेक्षित लोगों पर, जिन्हें कभी कोई अवसर ही नहीं मिला, यह आक्षेप लगाया है! यहाँ वॉग वियेंग में मुझे इस आक्षेप की असत्यता का जीता-जागता प्रमाण मिला।

मैंने कहीं भी लोगों को प्रोत्साहन पाकर इतने मन से प्रयास करते या इतनी थोड़ी-सी सहायता से इतना अधिक लाभ उठाते नहीं देखा है।

साफ़-सफ़ाई, आरोग्य-शास्त्र, भोजन और पौष्टिक तत्त्व, तथा वालको और शिशुओं की देख-भाल की तालीम खूब चल रही थी और उसके बड़े अच्छे परिणाम हो रहे थे। हमने कई लड़िकयों को दाई का काम सिखा दिया था। उन्होंने अपने काम से अपने प्रति सम्मान की ऐसी भावना पैदा की कि दाईगीरी गौरव की चीज बन गयी। इससे और भी लड़िक्यों इस पेशे के प्रति आकर्पित हुई। लाओ नसों की सख्या और कुशलता भी बढ़ रही थी। हर पखवाड़े जब मेरे साथी डाक और सामान के लिए वियंतियेन जाते थे, तो लाईसेइ के एक ऊंचे दर्जे के छात्र को एक सप्ताह के लिए अपने साथ ले आते थे। हम इन नवयुवकों में डाक्टरी पढ़ने की प्रेरणा जगाना चाहते थे। हम दर्जन-भर लड़कों की तालीम देकर कार्य-कुशल परिचारक बना चुके थे। वॉग वियेंग में इतनों की जहरत भी न थी।

में जानता था कि अब वॉग वियेंग से प्रस्थान की तैयारी करने का समय निकट आने लगा था। मेरा उद्देश्य यहाँ स्थायी अमरीकी चौंकी कायम करने का नहीं था; में तो कुछ ऐसी चीज कायम करना चाहता था, जिसे लाओ लोग खुद चला सके। यह सही है कि वह पश्चिमी मापदंड से विलक्कल प्राथमिक ढंग की होती; परन्तु लोगों को अब तक जो कुछ उपलब्ध था उससे तो श्रेष्ठ ही होती।

मेरी मान्यता है कि हममे जो लोग विदेशियों की कुछ सहायता करने वहाँ जाते हैं, उन्हें छोटी-मोटी सफलताओं से ही सतीष करना चाहिए। राजधानी में रहनेवाले अमरीकी कहते थे कि मैं उन्नीसवीं सदी की डाक्टरी करता था। उनका कहना सही था; मैं उन्नीसवीं सदी की डाक्टरी करता था, परन्तु वही बहुत विद्या थी। मेरे चले जाने के बाद मेरे दल के स्थानीय व्यक्ति अद्वारहवीं सदी की डाक्टरी ही करनेवाले थे। फिर भी यह बहुत अच्छी बात थी; यही प्रगति है; क्योंकि अधिकाश प्रामीण तो अभी पन्द्रहवीं सदी में ही रह रहे थे।

इस प्रकार अपनी योजना के इस पहलू के वारे में मैंने फ़ैसला कर रखा था। हमें नर्स-दल का प्रमुख काम लाक को वनाना था। काम लाक बहुत बुद्धिमान, ईमानदार और आत्मानिष्ठ युवक था। छोटे-मोटे आपरेशन भी वह कर सकता था। उसकी पत्नी, काम वा शायद हमारी सर्वश्रेष्ठ दाई थी। वह उसकी सहायक का काम सम्हाल सकती थी। हमने शल्यिकिया के कुछ उपकरण और लगभग दस हजार डालर की औषधियाँ उन्हें दीं । मंत्रालय ने उन्हें आगे के वास्ते जरूरी नीजें हे देने का वचन दिया ।

मेरे साथी अगले महीने या उसके आस-पास ही स्वदेश लीटनेवाले थे। वेकर, अपनी पत्नी और वच्चे के पास जा पहुँचने को उत्सुक था। डेनी शेपडे भी अपनी पत्नी को छोड़ कर आया था। उसे अपने विश्वविद्यालय जाना था और पीट केसी को भी। मैंने उनकी जगह दो व्यक्तियों की व्यवस्था कर ली थी, मुझे साउथ वेंड, इडियाना से एक और पत्र का ईतजार था। उसी से सव बात पक्की होनेवाली थी। फिर . .

फिल्म खत्म हो गयी और भीड़ छॅटने लगी। मेरी साथियों ने पर्दा उतारा और सामान ठिकाने से रखने के चाद, सोने से पहले दीवानखाने में आ वैठे।

मेंने उनसे कहा—" सज्जनो, मुझे आप लोगों को एक समाचार देना है।" वेकर ने एक आह-सी भरी और जाकर खाट पर लेट गया। (उसका कहना था कि जव भी मैं इस तरीके से बात छुरू करता था, तो उसका अर्थ होता था कि कोई और मुनीवत का काम सामने था।) "आप लोगों ने जो विदया काम किया है, उसके बदले आप लोगों को छुट्टी मिलेगी। मेरे खयाल से २२ दिसम्बर से। '२ जनवरी, १९५२ को आपको वापस वियंतियेन पहुँचना होगा। छुट्टी मनाने के लिए उचित खर्चा मेरी तरफ से मिलेगा। मेरी सलाह है कि ये छुट्टी आप हॉगकॉग में मनायें।"

इससे उन्हें ख़ुशी तो होनी ही थी। परन्तु में अनुभव कर रहा था कि जितना-कुछ उन्होंने किया था, उसके लिए यह पुरस्कार तुच्छे था। मेरे साथ काम करने में उन्हें न शनिवार की छुट्टी मिलती थी, न रविवार की। डेनी ने पूछा कि उन दिनों में कहाँ जाऊँगा <sup>2</sup>

मैंने बताया—" मैं मनीला जा रहा हूँ । परन्तु नव वर्ष के अगले दिन वियंतियेन पहुँच जाऊँगा । अब मुझे अधिकारियों से मिलना ही होगा और यह पता लगाना होगा कि स्थिति कैसी है।"

मैंने छुटियाँ मनीला में वितायों और कुछ लेक्चर भी वहाँ दिये। र जनवरी को में वियंतियेन आया और सीधा डा औदोम से मिलने स्वास्थ्य-मंत्रालय में पहुँचा। उन्होंने वड़ी उमंग से मेरा स्वागत किया और कहा कि प्रधान मंत्री मुफ्ते मिलना चाहते हैं। इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी, परन्तु डा औदोम मुस्करा भर दिये, कुछ भी वताने से उन्होंने इन्कार कर दिया। इम प्रधान मंत्री के दफ्तर जा पहुँचे और कुछ ही देर के बाद उन्होंने हमें अन्दर बुलवा लिया।

राजकुमार सूवान्नाफूमा ने वॉग वियेंग के मेरे काम की वड़ी तारीफ की । मुझे इस पर वड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे कार्य के हर पहल्ल से, नसीं और दाइयो की तालीम के कार्यक्रम, आरोग्यगास्त्र और साफ-सफाई की तालीम, जीप के द्वारा गॉव-गॉव ज़ाकर रोगियों को टेखने की व्यवस्था, आदि से वे पूर्णतया परिचित थे । उन्होंने मुझसे पूछा कि आगे के लिए मैंने क्या योजना वनायी है ।

जव मैंने उन्हें वताया कि मेरे पूँजी खत्म हो रही है और मैं अब लगभग चार महीने ही लाओस में ठहर सकता हूँ, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। स्पष्टतया उन्होने इस तथ्य को अच्छी तरह नहीं समझा था कि यह सारा खर्च धन-कुबेर 'अकल सैम' (अमरीका) नहीं, डूली खुद उठा रहा था!

तव उन्होंने एक अत्यन्त उदारतापूर्ण प्रस्ताव मेरी सामने रखा। उन्होंने कहा कि इसी समय से गाही लाओ सरकार हमें सब खुविधाएँ देगी। सामान और यातायात की व्यवस्था सेना करेगी। तालीम-कार्यक्रमों के बारे में मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा-मंत्रालय करेगा। में उपचार का सरकारी सामान भी प्राप्त कर सकूँगा। मेरे लाओ कर्मचारियों का वेतन भी सरकार देगी।

इतनी सुविधाएँ ! एकाएक विश्वास करना कठिन था। मैंने फैसला किया कि लगे हाथों तारे तोड़ लाने का भी प्रयास कर देखें।

मेंने कहा—" महामहिम, इस बारे में आपका क्या खयाल है कि अगर आप मुझे किसी उत्तरी प्रान्त में भेज दें, तो मेरा डाक्टरी दल जाही सरकार की अधिक सेवा कर सकेगा?"

"वेशक, मेरा यही खयाल है।" उन्होंने जोर देकर कहा। मैने डा ओदोम की तरफ देखा, उनके मुख पर मुस्कान खेल रही थी।

प्रधान मंत्री ने दो सम्भाव्य क्षेत्रों के नाम लिये। एक था वर्मा सीमा के निकट का कस्वा मुओंग सिंग और दूसरा — 'नाम था'! उन्होंने वताया कि दोनों जगहों पर हवाई जहाजों के उतरने की व्यवस्था है। उन्होंने वताया कि एक विमान वे मेरे जिम्मे कर दंगे और सामान पहुँचाने की व्यवस्था करवा देगे। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर में कुछ खतरे तो अब भी मौजूद हैं, परन्तु वहाँ पर पुलिस और सैनिकों की उनिहंगों नियुक्त हैं। उनमें से कुछ मेरे लिए अगरक्षक के रूप मे तैनात कर दिये जायेगे।

मैंने उन्हें हार्दिक धन्यवाद दिया। इस शुभ समाचार से खुज होता हुआ में अमरीकी दूतावास गया और राजदत पार्सन्स से मुलाकात मॉगी। यहाँ भी मुझे अचानक प्रसन्तता प्राप्त हुई। इस बार राजदत ने उनंग में मेरा स्वागत किया और वॉग विर्येग में हम जो कुछ कर रहे थे उसके लिए मुवारकबाद दिये। जब मैंने उन्हें प्रधान मत्री से अपनी वातचीत का ब्योरा मुनाया, तब वे और भी खुश हुए। उन्होंने कहा—"हॉ, डा इ्ली, मैं भी वास्तव में यही समझता हूँ कि अब आपका उत्तर में जाना बहुत उत्तम रहेगा।"

गजदूत पार्सन्स ने वताया कि लाओस में अब परिस्थिति अधिक सुदृढ थी। सीमा पर दुर्घटनाओं की आगका घट गयी थी। 'नाम-था' में विमानों के उतरने की व्यवस्था हो जाने से अब कम समय में और ज्यादा निकट का सम्पर्क स्थापित करना सम्भव हो गया था। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त वॉग वियेंग के हमारे काम ने लाओ सरकार के मन में हमारे प्रति विश्वास पैदा कर दिया था। अब हमें जासूस या असतीष फैलानेवाले तत्त्व समझने की सम्भावना कम थी।

अव वाँग वियेंग से अपना काम वढाने का किन कार्य मेरे सामने था। सामाग्य से मेरे तीनों पुराने साथी, बेकर, पीट और डेनी मेरी सहायता करने को मौजूद थे। में उनसे सम्बीम होटल में मिला। मेरा शुभ समाचार सुन कर उन्हें प्रसन्नता भी हुई और दुख भी।

वेकर ने मध्य-जनवरी में प्रस्थान करने के लिए हवाई टिकट ले लिया था। डेनी शेपडे ने काम जम जाने तक कुछ सप्ताह के लिए मेरे साथ 'नाम-था' जाने का फैसला किया। तीनों में पीट केसी ही अकेला अविवाहित था। वह सिर खुजलाने लगा। उसे औषधि-शास्त्र के अध्ययन के लिए वसत तक आस्टिन पहुँचना था। उसने कहा—" छोड़ो भी, स्कूल तो मेरे बिना चल ही सकता है, डाक्टर। मेरा खयाल है कि और कुछ महीने आपके ही माथ लगा रहूँ।"

हमने अपना सामान जीप में डाला और 'एग्नेस' अन्तिम वार जंगल के उस जबद—खावद रास्ते से वॉग वियेंग को रवाना हुई। वेचारी एग्नेस! उत्तर में उसे हमारे साथ नहीं जाना था। प्रधान मंत्री और डा औदोम ने पहले ही हमें वता दिया या कि 'नाम-था' में सदकें नहीं हैं।

वॉग वियेंग में हमने चई और सी को बताया कि हम जल्द ही उत्तर में जाने वाले हैं और हमारी इच्छा है कि वे हमारे साथ चलें। उनके मुंह से एक हल्की कराह-सी निकल कर रह गयी। परन्तु जब हमने उनसे कहा कि यदि उत्तर का उन्हें कुछ भय हो तो न चलें, तब उन्हें लगा जैसे उनका अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा—" आप जहाँ भी जायेंगे, हम हमेगा माथ चलेंगे।"

ओजिसान से हमारी अच्छी दोस्ती हो गयी थी। उसे हमारे जान की वात से वडा दुःख हुआ। हमने उसे विक्षास दिलाया कि बॉग वियेंग को हम कभी भूल नहीं सकते और वहां के लोगों ने हमें कई वात सिखायी है। अपने पड़ोसियों की देख-भाल करना और उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन करना, उन्हीं वातों में से एक थी। जीप से हम आस-पास के गाँवों के जो दौरे किया करते थे, उनकी महत्ता स्वयं ओजिसान ने कई वार हमें वतायी थी। अब भी हम यही काम करनेवाले थे, अन्तर इतना ही था कि इस वार हमें बहुत दूर जाना था। हमने उसमें यह भी कहा कि हमें आजा है कि 'यूनाइटेड स्टेट्स आपरेंगंस मिजन ' जिक्षा के या जायद डाक्टरी इलाज के या कृषि के कुछ कार्यक्रम लेकर वॉग वियेंग पहुँचेगा। ओजिसान भी यह कामना करता था। वाद में मिजन वहाँ पहुँचा भी।

स्थानीय स्कूल में हमने अन्तिम वार हास ली। वच्चों से हमने कहा कि हमारी सिखायी हुई वाते वे हमेगा याद रखें। उन्होंने उत्तर दिया कि वे अपने अमरीकी शुभचिन्तकों को कभी नहीं भूलेंगे। दाइगीरी की कुछ और छात्राओं को हमने स्नातिका बनाया और उन्हें थैले दिये। इसके वाद जनवरी के दिनों की योजना बनाने लगे।

हमने अपने प्रस्थान की तैयारियों की कुछ लम्बा करने का फैसला किया। हम नहीं चाहते थे कि हम एकाएक ऐसे चल दें कि गॉववालों को दुरा लगे। इसलिए हमने योजना बनायी कि चार-पॉच सप्ताह हमेगा की तरह अपना काम करते रहें और रोज मरीजों को देखते समय उन्हें बताते रहे कि हम अब जल्द ही वहां से जानेवाले हें और हमारे वाद लाओ नसें व दाइयां हमारा काम जारी रखेगी। हमने गांव के लोगों में कहा कि ये सब लोग भी अपने काम में कुगल हैं और गौरागों की अद्भुत आंषधियाँ हम गॉववालों के लिए इन्हें दे जायेंगे। हमारे जाने का उन्हें दुख था, परन्तु इस बात की खुशी थी कि अंपिधियाँ, आदि हम होड़े जा रहे थे।

वांग वियेग ने हमारे सम्मान में "वाची" अनुष्टान किया, जिसके अन्त में डाटदार दावत हुई। लाओ लोग यह अनुष्टान वच्चे के जन्म, विवाह, युद्ध में सिनिओं की वापसी और पनिष्ट मित्रों की विदाई के अवसर पर ही किया करते हैं। गांव की औरतों ने ताइ के पत्तों से एक छोटा-सा 'पिरामिड' (मूच्याकार स्तम्म) बनाया और फुलों, मोमयत्तियों, चूड़ियों तथा खिलोंनों, आदि छोटी-मोटी चीजों से उसे सजाया। कुल कोई दो फीट ऊँचा था यह। इसे हाथ के बने हुए चांदी के वर्तन में रखा गया। 'पिरामिड' के जियर से वर्तन के तल तक

सफेद रुई की धिक्वियाँ लटकायी गर्यों। वर्तन के आधार के जारों ओर औरतों ने वही सावधानी से सूअर के मांस की रसदार बोटियाँ, चावल, मिठाइयाँ व दूसरे व्यंजन रखे।

इसके बाद " वाची " में भाग लेनेवाले सब व्यक्ति चटाइयों और कम्बलों पर फूलों के पिरामिड के चारों ओर बड़ा-सा घेरा बना कर इतनी दूरी पर बैठ गये कि झुक कर हाथ बढ़ाने से उस वर्तन को छुआ जा सके।

फिर एक वृहा प्रेत-साधक आत्माओं के आह्वान के मंत्र पढने लगा। हम फर्श पर घुटने मोड कर वैठे थे, वायाँ हाथ प्रार्थना की मुद्रा में ऊपर उठा हुआ था और दायाँ हाथ हथेली को ऊपर की ओर करके वर्तन का स्पर्श कर रहा था। मंत्रों के द्वारा सावक ने 'सक्के' से जिसका निवास सोलह मंजिलों के स्वर्ग में है, हमारे साथ अनुष्ठान में सम्मिलित होने की प्रार्थना की। उसने 'कमाफोव' के निवासी 'कामे 'और 'देवी आकाशों' के निवासी 'चरीप' का आह्वान किया। उसने पर्वतों और निदयों के वासी 'खिरिसि' से 'मधुर वायु' में व्याप्त 'अतारिखे' के साथ पधारने की विनती की। प्रभात और सध्या की सब देवी आत्माओं से, रात्रि और दिवस की सब आत्माओं से, पर्वतों और पुष्पों की सब परियों से 'वाची' में उपस्थित होने और प्रस्तुत भोजन ग्रहण करने का अनुरोध किया।

साधक को जब यह विश्वास हो गया कि सब देवात्माएँ आ गयी हैं, तब उसने उनकी आत्माओं का आह्वान किया, जिनके लिए अनुष्ठान किया गया था। लाओ के लोगों का विश्वास हैं कि आत्मा घुमक्कड होती है और समय-समय पर उसे गरीर में बुलाना पड़ता हैं। गाने के-से स्वर में वह कुछ मंत्र पढ़ने लगा जिनका अर्थ था—"आओ, हमारा साथ करो, आत्माओ! अपने हाइ-मॉस के घर में लीट आओ, चीते और प्रेतात्माओं से मत डरो, हमारे पास यहाँ आओ जहाँ देवात्माएँ और मानव-आत्माएँ आ गयी हैं, डरो मत, अपने शरीरों में लीट आओ ।" लाओ लोगों की मान्यता है कि मनुष्य के गरीर के बत्तीस अग हैं और हर अग की एक आत्मा होती है। अत साधक को बत्तीसों अगो से अनुरोध करना पढ़ता था। इसमें कुछ समय लगा। आखिर जब देवात्माएँ और आत्माएँ सब आ चुकी, तब हम लोगों ने क्षण भर विश्राम किया। फिर 'वाची 'का दूसरा भाग आरम्भ हुआ।

साधक ने पहले बीच के फूलों के 'पिरामिड' से एक सूती डोरी उठायी और उन लोगों के सामने घुटनों के वल बैठ गया जिनके लिए अनुष्ठान किया जा रहा था। उसने मेरे लिए एक कामना की और इस कामना का उचारण करते हुए एक डोरी मेरी कलाई पर बॉबी। वड़ी सावधानी से डोरी के दोनों छोरों को उसने आपस में गूँथ दिया तािक कामना डोरी के वाहर न गिरने पाये। जब उसने यह किया पूरी कर ली, तब दूसरे व्यक्ति ने मेरी कलाई पर डोरी वॉधी; फिर तीसरे ने । इसी तरह यह कम चलता रहा। हममें से प्रत्येक व्यक्ति के साथ यह किया की गयी। एक-एक की कलाई में दर्जन-भर से ज्यादा डोरियाँ वॅधने के बाद यह सस्कार पूरा हुआ। हर डोरी में एक कामना छिपी थी और हर कामना दूसरी से कुछ ज्यादा अजीव थी।

- " तुममें हमेगा हाथी के दॉर्तों का मुकावला करने की गक्ति रहे।"
- " तुम जगली सूअर के जवडों से मुरक्षित रहो।"
- " तम धनवान वनो।"
- " तुम्हारे बहुत-सी पत्नियाँ हो । '
- " समस्त युद्धि और स्वास्थ्य तुम्हें प्राप्त हों।"
- " समृद्धि और शक्ति तुम्हें प्राप्त हों।"
- " तुम्हारी जीप सबक से न गिरे और न हवाई जहाज आसमान से।"
- " हमारा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहे ।"
- " तुम हमारे अर्थात् अपने मित्रो के पास छौट कर आओ । "

पान चवानेवाली बुढ़ियों, गॉव के बुजुगों, हॅसती हुई लडिकयो और 'मेयर' सवने दोस्ती की डोरियां बॉधों और उपस्थित आत्माओं से कहा कि वे उनकी कामनाओं की निष्कपटता की साक्षी है।

चई ने हमें बता दिया था कि 'बाची' प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को आभारें प्रकट करने तथा यह बताने के लिए कि वह कामना करनेवाले की भावना को समझता है, क्या करना चाहिए। इसलिए हर डोरी के बांधे जाने के बाद, हम प्रार्थना करने की मुद्रा में अपने टोनों हाथ मिला कर कहते थे — 'धन्यवाद!'

'वाची 'की समाप्ति के वाद साधक ने देवात्माओं और आत्माओं को धन्यवाद दिया और देवात्माओं से कहा कि वे अब चली जाय और आत्माओं से कहा कि फिर अपना घुमछड़ों का जीवन विताये। इसके वाद सब लोग चावल के गोले, मिटाइयाँ और वह सब व्यजन खाने बैठे, जो आत्माओं ने नहीं खाये थे। चावल की देशी शराव 'चौम 'भी हमने पी।

आखिर विदाई का दिन आ पहुँचा । हमने अपना सामान लक्ष्मी के वक्सों में ' पैक ' कर दिया था । अपने खाली मकान के वरामदे में वैठ कर हम सेना की

लारियों का इतजार करने लगे। मंत्री महोदय लारियाँ भेजनेवाले थे और उनके आने में लगभग एक घंटा वाकी या।

चौक में सैकड़ों आदमी हमें विदा दने को जमा हुए। हमारी कलाइयों मे लगभग कोहनियों तक 'वाची 'की डोरियां वॅघी हुई थीं । गाववाले विदाई की कई भेंटे लाये - फूल, मका, मुर्गिया, देशी शराव । सद्भावना के उपहार थे ये । ओजिसान, नर्स, मेयर और वच्चों से हमने वार-वार विदा ली । हम सव वहीं वैठे थे और वड़ी उदासी हम पर छायी हुई थी । परन्तु लारियाँ जल्द ही आनेवाली थीं और हमें आशा थी कि सामान चढाने की धुन में हम सारी उदासी भूल जायेगे।

सारी सुबह हमने इंतजार किया, सारी दोपहर और सध्या तक इतजार किया, लेकिन लारियाँ नहीं आयों। फिर विस्तर बिछा कर हम सो गये। लारियाँ अगले दिन आर्यी। सेना के डाइवरों ने कोई कैंफियत नहीं दी और न हमने मॉगी। इस तरह की चीजों के हम अभ्यस्त थे और इसको हमने अपने लिए परेजानी का कारण नहीं वनने दिया । फिर मे हमने सब लोगों से विदा ली ; फिर से फूल, मक्का और उपहार मिले। पान चवानेवाले वहें वृहों से विदा लेने में हमे वही आकुलता हो रही थी। वे हमारे मित्र वन चुके थे।

सेना की लारी झटके खाती हुई जंगल के मार्ग की ओर खाना हुई और उसके पिछले हिस्से से हमने अन्तिम वार वॉग वियेंग के निवासियों पर द्राष्ट्र डाली। वे ऐसे दीख रहे थे मानो अनेक छोटे-छोटे भाल हाथ हिला-हिला कर हवा को अपनी ओर खींच रहे हों। हाथों को हिला-हिला कर अपनी ओर लाना उन लोगों में विदाई का प्रतीक है, जिसका अर्थ होता है - 'जल्दी लीटना ।'

# अध्याय ५ आखिर 'नाम-था ' में

हम वियातियेन पहुँचे । वहाँ किसी-न-किसी गड़वड़ का सामना होना तो अवस्यम्भावी या । बेकर जिस हवाई जहाज से जानेवाला था उसके प्रस्थान का समय कम्पनी ने एक घंटा आगे कर दिया था, परन्तु हमें इसकी सूचना केवल पन्द्रह मिनट पहले दो । अन्तिम क्षण हम हवाई जहाज पर पहुँच पाये । सच्चे नाविक की तरह हवाई यात्रा की बुरा-भला कहते हुए बेकर किसी तरह शीघ्रता से कस्टमवालों से निपटा और हवाई जहाज का दरवाजा वन्द होते-होते सामान सिहत ऊपर चढ गया। विमान रवाना हुआ और तब एकाएक मुझे ख़याल आया कि नोर्मन बेकर को में उसके काम, उसकी उदारता और सहयोग के लिए समुचित धन्यवाद भी न दे पाया।

'नाम-था' जाने की तैयारियों का भार डेनी ने सम्हाला। मैं और पीट केंसी अपने दो नये साथियों को लेने वेंकाक की दो घंटे की हवाई यात्रा पर रवाना हुए। उन दोनों के वारे में मुझे जो कुछ माछम था, वह मैंने रास्ते में पीट को वताया।

जिन वीसियो आदिमियों ने अपनी सेवाएँ प्रस्तुत की थीं उनमें एक था जान डिविट्री। वह नाटरडेम विश्वविद्यालय का, जहाँ मैंने भी जिक्षा पायी थी, पूर्व-स्नातक छात्र था। उसके माता-पिता फासीसी थे, लेकिन उन्होंने अमरीकी नागरिकता ग्रहण कर ली थी। हमारे साथ लाओस में सेवा करने की अपनी इच्छा के जो कारण उसने प्रस्तुत किये थे उनसे में बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने अपनी पुरानी मित्र कुमारी एमीं कोन्या को चिद्री लिख कर उसके वारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना उचित समझा। कुमारी एमीं कोन्या विश्वविद्यालय के प्रजासन विभाग में थीं। जान डिविट्री के वारे में उनकी रिपोर्ट बहुत ही अनुकूल आयी। उन्होंने एक और युवक, रावर्ट ई वार्ट्स की भी सिफारिंग की। हमने पत्र लिख कर वात पकी कर ली।

वेंकाक के हवाई अट्टे पर हमारे मामने ही वे हवाई जहाज से उतरे। देखने से ही ठेठ कांलेज के लड़के लगते थे वे, पैतालीस धटों की हवाई यात्रा से कुछ ढीले-से जरूर हो रहे थे। पीट केसी कुछ निराश स्वर में बोला — "हे भगवान, ये तो कालेज के नमूने हैं। जर्त वद लो, अपने रेकाड़ों का 'अलवम ' और 'ही-फी ' यत्र आदि मव साथ लाये होंगे!"

जान डिविट्री २१ साल का, लम्बा, छरहरा, संवेदनशील और गम्भीर स्वभाव का युवक था। बाव वाटर्स की उम्र २० ही वर्ष की थी। उसका शरीर लम्बा और गठा हुआ था। प्रत्यक्षतया वह चिन्तनशील नहीं था। दुनिया के जिस कोने में हम जानेवाले थे उसके लिए दोनों अनुभव-हीन और नाजुक-मिजाज दीखते थे।

उस समय पीट की ही तरह मुझे भी शंका हुई थी; परन्तु मुझे यह बताते हुए बहुत हुप होता है कि हम दोनों के विचार पूर्णतया भ्रमपूर्ण निकले। कालेज का नमूना होना तो एक प्रकार का प्रचलित छद्मवेश है; उन शानदार कपड़ों के अन्दर हमारे राष्ट्र का हदय और वल छिपा रहता है। दोनो ही युवक जबर्दस्त काम करनेवाले सिद्ध हुए। जान पैदायशी कूटनीतिज्ञ था। इली मिशन को ऐसे व्यक्ति की वेहद जारूरत थी। तीस दिनों के भीतर ही दोनों घिस—मॅज गये, शिकवे—शिकायत की तो बात ही क्या, चीन के सीमावर्ती प्रदेश के जीवन को उन्होंने ऐसे अपना लिया जैसे पुराने घाघ हों। मेरा खयाल है कि हर एक व्यक्ति को जीवन में कहीं-न-कहीं तो शुरुआत करनी ही पडती है।

वरसात का मौसम खत्म हो चुका या और 'नाम-था' में इवाई जहाज के उतरने की उड़न-पट्टी तैयार थी। हमने उत्तर जाने की तैयारी कर ली। सूची के अनुसार सब सामान डेनी ने खरीट लिया था। बहुत-सी नयी चीजें हम वैंकाक से छे गये, साथ ही दो नये आदमी भी। दो हवाई जहाजों में हमें जाना था। एक 'विस्टल' विमान था और दूसरा 'डी सी ३।' हमने अपने सामान के वजन का हिसाब कागज पर पहले ही लगा लिया और उसको दो भागों में बाँट लिया। लारियाँ, जब हवाई अट्टे पर पहुँची, तब हर अदद का सही वजन कराया। पीटर यह देख कर बहुत घबराया कि सारा सामान ले जाना असम्भव था। वह वॉग वियंग से अपने फञ्चारे को वही सावधानी के साथ इस आगा से उतार लाया था कि उसे 'नाम-था' में फिर से लगाया जा सकेगा। हमने हवाई जहाज पर सामान चढाया। दिल में कसक तो जरुर हुई, लेकिन पीट का फञ्चारा हमें छोडना पहा।

पुराने ढंग के माल ढोनेवाले विशालकाय विस्टल विमान से हम वियितियेन से रवाना हुए। उसके पख तो बहुत बढ़े थे, लेकिन दोनों पंखे अपेक्षाकृत बहुत छोटे थे। तीन धंटों तक हम बादलों के ऊपर उत्तर की ओर उद्धते रहे। कहीं-कहीं पर्वतों के टेडे-मेड़े शिखर बादलों को चीर कर ऊपर निकल आये थे। हमारा जहाज धरती की ओर उत्तरने लगा। 'नाम-या' घाटी का विशाल जगल दिखायी देने लगा। वह मोटे हरे क्वालीन जैसा लगता था, जिस पर मानो लाल रंग के बृक्षों और रंग-विरंगे फूलों, आदि से बेल-बूटे बनाये गये हों।

े ऐसे जंगल, के गृक्षों पर लताऍ-बेलें जोंक की तरह चिपट जाती हैं और उनके अन्तस तक को चूस लेने का प्रयत्न करती हैं। एशिया में साम्यवाद की स्थापना करने के तौर-तरीकों की इससे तुलना की जा सकती है।

विमान के फासीसी चालक ने उतरने के कई प्रयत्न किये और अन्त में हवाई जहाज वापस ऊपर की ओर उदने लगा। सह-चालक ने आकर वताया कि विशालकाय और भारी-भरकम विस्टल विमान के उतरने के लिए वह कीचड़भरी उदन-पट्टी बहुत छोटी पड़ती थी। मैंने जाकर चालक को एक वार फिर उतरने का प्रयत्न करने के लिए राजी किया। उसने मुझे ऐसे देखा मानो मुझ पर उसे तरस आ रहा

हो और कंधे मटका कर उपेक्षा प्रकट की। हवाई जहाज फिर नीचे उतरा और किसी तरह उड़न-पट्टी पर कुछ जगह रहते-रहते ठहर गया।

हमने विमान के दरवाजे खोले। गॉववालों की एक भी इ जमा थी। हम जहाज से कूद पड़े। हमें सन्तोष था कि आखिर हम उत्तर की भूमि पर पहुँच गये। दो साल पहले हमने यहाँ से ठीक पूर्व उत्तरी वियतनाम में काम किया था। यहाँ काम करने के सपने में वर्षों से देख रहा था। एक साल मैंने इसकी योजना बनाने में लगाया था और पिछले पाँच महीने हमने अपने-आपको और अपने मिशन को प्रमाणित करने में लगाये थे। अब जाकर हम यहाँ पहुँचे। हम उस स्वतंत्र 'उँगली' के ठेठ उत्तरी भाग में पहुँच गये थे, जो साम्यवादी चीन के पेट के नीचे तक घुसी हुई थी। यह क्षण हम सबके लिए बडा रोमांचकारी था। हममें से किसी ने ज्यादा बात नहीं की। हम जानते थे कि उत्तर की उन पहाडियों की पहली श्रेखला की चढाई से ही नक की सीमा शुरू होती थी।

अन्य स्थानों से अलग वसा होने पर भी 'नाम-था' वॉग वियेंग से वड़ा और ज्यादा प्रगतिजील निकला। उडन-पट्टी से कस्बे तक हम पैदल आये। अपने टनो सामान और उपकरणों को लाने का एक ही साधन था — मजदूर। पगड़डी सीभी 'नाम-था' के तिकोने चौक में पहुँचती थी। चौक के किनारों पर कई मकान और दुकानें थीं, एक वौद्ध मन्दिर था, पुलिस थाना और जेल थीं, और 'चाओ खुओंग' यानी प्रान्त के गवनैर का 'महल' भी वहीं था।

एक किनारे के लगभग बीची-बीच वह मकान था जिसमें हमें डेरा डालना था। पक्का और मजबूत मकान था वह। पहले गर्निर खुद उसमें रहता था। उसके एक हिस्से में तारघर था और वहीं तारवावू पावी अपने वड़े-से परिवार के साथ रहता था। एक कमरे में दो युवक अध्यापक रहते थे। हमने सबसे वही वने रहने को कहा। अध्यापकों के कमरे के पासवाला कमरा चई, सी और किट ने लिया। किउ हमारा नया दुभापिया था और अप्रेजी बोलता था। कभी वह अमरीकी दूतावास में काम कर चुका था। दो वड़े कमरे वाव, जान, डेनी और मैंने लिये। पीट केसी को एकान्त चाहिए था, सो उसने एक छोटी-सी अधेरी कोठरी खोज निकाली। उसका नाम उसने रखा काल-कोठरी और उसे सोने का कमरा वना डाला। हमने मकान का कोई हिस्सा वन्द नहीं किया। उरवाजे हमेगा खुटे रहते थे। पावी, अध्यापक या और जो चाहे, सभी जव और जैसे चाहें, हमारे दीवानखाने में चवकर लगा जाते थे। उनके नंग-धईग बच्चों के लिए भी

घर का हमारा हिस्सा पराया न था। जैसे घर के दूसरे हिस्सों में वे घूमते-फिरते थे, वैसे ही इसमें भी।

थोडी-सी दूरी पर ही थी अस्पताल की नयी इमारत, जो प्रधान मंत्री की आज्ञा से हाल में ही बन कर तैयार हुई थी। हमने यथासम्भव शीघ्र ही उसे जमाना शुरू किया । इमारत के मुख्य भाग को मुख्य अस्पताल बनाया गया। इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पद्मी। इमारत कोई पेंतीस फ़ीट लम्बी थी। उसमें तीन कमरे थे। एक कमरा तो हमने पूरी तरह लाओ औषधालय की नसों को सोंप दिया। दूसरे में अपना दफ्तर बनाया और तीसरे में रोगियों को देखने की व्यवस्था की।

एक वडी-सी मेज हमने बनायी और उस पर ' ठाइनोठियम ' विद्या कर उसे मरीजों को देखने के कमरे में ठगा दिया। घर में हमारे पास एक छोटा-सा जेनरेटर था, जिसे हम सिनेमा की मशीन चलाने के काम में छेते थे। वियतियेन में हमने तेज रोशनी की एक बत्ती खरीदी थी। उसे हमने ' जेनरेटर ' से जोड कर आपरेशन के कमरे की मेज पर लगा दिया। यों आपरेशन के लिए भी कमरा तैयार हो गया।

अपना छोटा-सा कृमि-नाजक यंत्र हमने घर पर ही रखा। स्वच्छ करने के लिए या स्वच्छ किया हुआ सामान हम अपनी साइकिलों पर लाते-ले जाते थे। माइकिल पर घर से अस्पताल पहुँचने में लगभग पींच मिनट लगते थे। जब आवश्यकता होती थी, तब 'जेनरेटर' को एक वल्ली से लटका कर लाते और ले जाते थे या कभी-कभी गवर्नर की जीप का उपयोग कर लेते थे।

अस्पताल के पास एक बाँस का घर खाली पड़ा था। उसे हमने साफ करके पुतवा दिया। पहाडियों से चूना लाने में जरूर कई सप्ताह लग गये। उसे पानी में मिलाने से ही सफ़ेदी के लिए काफ़ी अच्छा घोल बन जाता था। जान, बाब और कुलियों ने सागवान की लकडी और सेना की पुरानी लोहे की खाटों से पन्द्रह चारपाइयाँ बनायों। हमारे पास जो पुरानी पित्रकाएँ थी, उनमें से कई दिन में हमने छाँट कर तस्वीरें निकालीं और रीनक के लिए उन्हें दीवारों पर चिपका दिया। यों हमने हर दिष्ट से बढिया-सा वार्ड बना डाला।

कोड के रोगियों के लिए एक तीसरे घर में ' छुतहा वार्ड ' वनाया गया, एक छोटी-सी घास-फूस की झोंपड़ी में । वार्ड की तरह यह विह्नयों पर अवस्थित नहीं थी । इसके लिए हमने वॉस की ने। चारपाइयां बनायीं । तीन इमारतों का यह अस्पताल बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा ।

अपने वचन के अनुसार प्रधान मंत्री ने हमारे लिए सव व्यवस्था कर दी थी। चाओ खुओंग और जन-कार्य मंत्रालय के स्थानीय अधिकारी ने हमारी हर सम्भव सहायता की । जन-कार्य अधिकारी गुयेन काविन एक दिलचस्प व्यक्ति था और कुछ दयनीय भी । उसकी रगों में आधा फ्रासीसी और आधा वियतनामी खून था । स्कूल बनाने का काम उसने बहुत अच्छे ढंग से किया था और हमारा अस्पताल भी वनवाया था । उसकी एक आकाक्षा 'नाम-था' से वर्मा की सीमा तक सब्क वनाने की थी । सब्क बनाने का आधुनिक साज-सामान तो उसके पास था नहीं, केवल मजदूर थे । उन्हीं से उसने कई वार काम शुरू करवाया; लेकिन अपनी कच्ची-पक्की धूल-भरी सब्क को कभी उद्दन-पट्टी से दस मील से आगे ले जाने में वह सफल नहीं हो सका । वह भी हर साल बरसात के मौसम में वह जाती थी । काविन हमारे धिनिष्ट मित्रों न एक उन गया।

चाओ खुओंग कुछ अजीव-सा था, लेकिन अच्छा आदमी था। फ्रासीसी वह वडी तेजी में बोलता था। लेकिन सिगरेट उसके मुँह में हमेशा लगी रहती थी और धुऑ निरन्तर उड़ा करता था। सिगरेट वह अपने होंठों से तभी अलग करता था, जब उसे नयी सिगरेट मुलगानी होती थी। हमारा कूटनीतिज्ञ जान ही अकेला उसकी बात को पूरी तरह समझ पाता था, इसलिए वे जिगरी दोस्त वन गये।

जब मैंने पहली बार गवर्नर को हम लोगों के साथ भोजन करने का आमत्रण दिया, तो उसने बड़ी गम्भीरता के साथ अभिवादन करते हुए उसे स्वीकार किया; परन्तु भोजन करने आया ही नहीं। हम उसके पास पहुँचे तो उसने वताया कि हमने फासीसी रीति-नीति के अनुसार लिख कर विधिवत आमत्रण भेजा ही कहाँ था। मैंने उससे कहा कि अमरीका में अनौपचारिक अवसरों के लिए ज्ञवानी न्यौता ही काफ़ी होता है। उसने मुस्करा कर सिर हिलाया। उसे इस कैफियत से सतोप हो गया लगता था। परन्तु इसके बाद हम जब भी उसे आमित्रत करते थे, वह भोहे मटका कर पूछ लेता था कि निमन्त्रण अमरीकी है या फासीसी ?

डेनी शेपर्ड ने तय किया कि जब तक वह हमारे पास 'नाम-था' में कुछ दिन रहनेवाला था, तब तक चीरफाड़ के लिए साफ़-प्रथरी, कार्यक्षम, मुसज्जित 'सर्जरी' तैयार कर दे। अतः वह साज-सामान लगाने, औजारों को कृमि-हीन करने और मरहम-पट्टी, वंगरा के लिए कृमि-हीन रूई, पट्टियाँ, फाहे आदि बनाने में लग गया। क्षार यह अच्छा ही हुआ, वयोंकि जल्य-चिकित्सा हमें अपनी अपेक्षाओं से पहले ही शुरू करनी पड़ी।

'नाम था' पहुँचने के दूसरे दिन ही हमें कस्त्रे में बहुत हो-इल्ला मुनायी दिया। स्वयं चाओ खुऑग के साथ कुछ गॉब-वाले अस्पताल के अहाते में दाखिल हुए। उनके कंघों पर लम्बी-लम्बी चिल्लियों के सहारे दो बॉस की डोलियॉ-सी लड़की हुईं थीं। मैंने वाहर निकल कर उन डोलियों में वैठे हुए व्यक्तियों को देखा और वहीं से चिल्ला कर अपने साथियों को आकिस्मिक आपरेशन के लिए तैयारी करने का आदेश दिया।

यह केवल आकिस्मिक आपरेशन न था, अपितु हमारे लिए उत्तरी सीमात पर साम्यवादियों की ' छट-खमोट ' का पहला प्रमाण था । जितनी देर में डैनी ने और मैंने अपने हाथ धोये, उतनी देर में चाओ खुओंग ने सारा माजरा कह सुनाया। सीमा के निकट एक गाँव में छुटेरे याओ किनीले के एक आदमी की झोंग की पर टट पड़े थे। अपनी लम्बी तलवारों से उन्होंने उस कवायली की मां और एक छोटे बच्चे के तो दुकड़े-दुकड़े कर दिये और स्वय उसे तथा उमकी पत्नी को बुरी तरह घायल कर दिया था। उनकी यह नृशमता अधिक देर चल न सकी। चीख-पुकार सुन कर पड़ौसी दौड आये। छुटेरे तब तक नी दो ग्यारह हो गये, लेकिन लूट के नाम पर वे कुछ नहीं ले जा सके।

गॉव-वाले घायलों को इन डोलियों में डाल कर घाटी के कठिन मार्ग से 'नाम-था' लाये थे। रास्ता तय करने में उन्हें एक दिन और एक रात लगी थी। यह मैं कभी नहीं समझ पाऊँगा कि इसके बाद भी घायल दम्पति जीते कैसे बचे?

स्त्री का सिर, चेहरा और छातियाँ बुरी तरह काट डाली गयी थीं, और जख्मों में मवाद पढ चुका था। तेज बुखार उसे हो आया था और भयकर पीडा से वह वेचैन थी। हमने उसे 'एटिवायोटिक ' औपिधयाँ और मार्फीन दी। इसके बाद उसके पति को सम्हाला। उसकी हालत ज्यादा खराव दिखायी देती थी।

, तेज चाक़ या तलवार से उसकी आधी खोपड़ी की चमड़ी साफ़ काट दी गयी थी, जबड़ा कई जगह से टूट गया था और चेहरा एक तरफ ऑख की पुतली से होंठों तक चीर दिया गया था। उसकी एक वॉह टूट गयी थी और जख्म तो कई लगे थे।

खोपड़ी को साफ करके चमड़ी में टॉक लगाना अपेक्षाइत सरल था। जगह जगह से हटे हुए जबड़े को ठीक करने में बहुत ही कठिनाई थी। सारे दॅात उखड़ गये थे, इसलिए हटे हुए सिरो को आपस में जोड़ने के लिए पकड़ने का कोई साधन नहीं रहा था। अत हटे हुए जबड़े का काफी बड़ा हिस्सा और थोड़ी सी दॉतों की जगह भी मुझे निकाल टेनी पड़ी। इसके बाद मसूडे सीकर मैंने चेहरे, होंठ और ऑख की पुतली को ठीक किया और फिर बॉह की दटी हुई हुई। को विठाया। हमने एटिवायोटिक और विष-निरोधक औपिघर्यों के ईजेक्शन देकर तथा नसों के द्वारा शरीर में पुष्टिकर तरल पदार्थ पहुँचा कर रोगी को वचा तो लिया, परन्तु उसका चेहरा हमेशा के लिए विकृत हो चुका था।

स्त्री के सिर में तो जगह-जगह इतना मवाद पड गया था कि तुरन्त टॉके लगाना सम्भव ही नहीं था। उसके चेहरे और छातियों को सम्हालने मे विशेष कठिनाई नहीं हुई। उसे जीवित रखना, पकाव के जहर को समाप्त करना और उसके बाद उसकी शल्य-चिकित्सा करना मुख्य और कठिन कार्य था।

जितनी देर हम यह सव उपचार करते रहे. उतनी देर चाओ खुओंग और उसका एक अधिकारी आपरेशन के कमरे में ही रहे । जब हम निवट गये, तब गवर्नर वाहर निकला और तभी उसने अपनी सिगरेट मुलगायी। हाथ वगैरा धोकर जब में बाहर निकला, तब वह वहीं मौजूद था और विचारमम-सा धुएँ के बादल उड़ा रहा था।

उसने जोकपूर्वक कहा — "हमेजा यही होता है। हम पता लगाने के लिए एक दस्ता भेजेंगे, लेकिन पता कुछ नहीं चलेगा। अब कुछ दिन उस गॉव के लोग चैन की नींद सो सकते हैं। उन बदमाजों का अगला हमला किसी और जगह होगा।"

में उससे कई सवाल पूछना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। सीमा पर लट्ट-खसोट करनेवाले ये लोग कौन थे विया ये लोग लाल चीन के थे विया पायेत लाओ के थे परन्तु मुझे वियंतियेन में ही सावधान कर दिया गया था कि ऐसे मामले में छान-वीन करने की कोशिश न कहाँ। और चाओ खुओंग से अभी नयी-नयी जान-पहचान हुई थी, इसलिए मुझे फूँक-फूँक कर कदम रखना था। गवर्नर ने मुझसे कहा कि यद्यपि उस वर्ष पैदावार अच्छी थी, तथापि वह दुर्घटना इस वात का एक और सबूत थी कि एशिया के उस हिस्से में अभी शान्ति कायम नहीं हुई थी। साम्यवाद की विभीपिका वहाँ खुल कर खेल रही थी। हमारे और हमारे काम के वारे में राजदूत पार्यन्स की शंका सर्वथा उचित ही थी।

अगले दिन आम को चाओ खुओग ने मुझे वाते करने के लिए अपने घर बुलाया। परन्तु दुर्भाग्य से में जा न सका, क्योंकि उस रात हमें एक और रोगी की देख-भाल करनी पदी। इस रोगी की दशा से हमें ज्ञात हुआ कि हमें एक और प्रकार के शत्रु का भी सामना करना था। वे शत्रु थे इस प्रदेश के आइ-फूँक करनेवाले ओझा।

#### अध्याय ६

# आयोन की कथा और ओझा

रात पड़ने के बाद पहाड़ी गाँव वान परेंग से एक आदमी हमारे घर आया और गिड़िगड़ा कर बोळा कि हम उसके दस बरस के मरणासन लड़के को किसी तरह बचायें। उसे तक़ळीफ़ क्या थी <sup>2</sup> उस आदमी ने बताया कि लड़का जल कर 'मुर्गी या सूअर की तरह स्याह हो गया है।' कब की बात थी यह <sup>2</sup> आदमी समय का हिसाव लगाने लगा।

फिर उसने कहा — "चौदह रातें हुईं। उस रात बहुत ठंड थी। मेरे बेटे आयोर्न ने सदीं रोकने के लिए तीन अतिरिक्त कमीजें पहन रखी थीं। वह सरक-सरक कर आग के निकट आता गया। और तव एकाएक उसकी क्षमीजें जल उठीं।"

स्थानीय सेना का एक सिपाही उसे हमारे पास लाया था। उसने हमें सुवह तक ठहरने को कहा, क्योंकि वान परेंग का रास्ता वहुत खराव था। इसके अतिरिक्त, उसने कहा कि जहाँ लड़के ने चौदह रातें और चौदह दिन काट दिये थे, वहाँ एक रात वह गायद और भी खींच लेगा।

परन्तु उस आदमी की हालत पागलों-जैसी हो रही थी। रोगी की दशा गम्भीर और चिन्तनीय जान पड़ती थी। इसके अतिरिक्त सुबह हमें रोगियों के देखने से फ़ुर्सत न मिलती। अत पीट, डेनी और चंई ने टार्चे निकालों और भैंने अपने वैग का सामान सम्भाला। उस आदमी को आगे करके हम लोग चल दिये। हमने वहीं काविन द्वारा निर्मित सड़क पकड़ी, जो उड़न-पर्टी से होकर जाती थी। अब हमें माल्द्रम हुआ कि क्यों 'नाम-था' में जीप का इस्तेमाल करना असम्भव था।

एक कतार वॉध कर चलते हुए हमने जगल पार किया। फिर पहाड़ी रास्ते पर पहुँचे जहाँ से चढाई ग्रुरू हुई। एक घटे तक या इससे भी ज्यादा हम चढ़ते गये। रास्ते में रस्सों और वॉस के कई पुल पड़े। नीचे हरहरा कर वरसाती निदयाँ वहती थीं और ऊपर ये पुल वढे खतरनाक ढंग से झकोले खाते थे। आखिर हम बान पेरग पहुँचे। तब तक मैं, जो तीस वरस का युवक था, बूढों की तरह थक गया था।

वह आदमी हमें एक वड़ी-सी अधेरी झोंपड़ी के अन्दर छे गया जो विलियों के ' सहारे काफ़ी ऊँचाई पर बनी थी। अन्दर जले हुए मॉस की सड़ाध आ रही थी १।

#### आयोन की कथा और ओझा

मरीज का पिता हमें एक कोने में पहे हुए भैले-कुचैले चिथहों के ढेर के पास ले गया । टार्च की रोगनी में हमने देखा कि कंकाल-सा एक लडका उन चिथहों में लिपटा हुआ पेट के वल पहा था।

कंधों से चूतडों तक का हिस्सा जल कर कोयला हो गया था । उसे नाममात्र को होश थी और अजीव तरह से गुड़ी-मुडी-सा वह निश्चल पहा था। परन्तु उसकी सारी पीठ जैसे कुलवुला रही थी। मैंने टार्च को नजदीक ले जाकर देखा। पीठ में बेहद कीडे पड गये थे और जले हुए मॉस को खाने में लगे थे।

लड़के के वाप ने बताया कि स्थानीय ओझा ने जले हुए हिस्सों पर एक मरहम लगाया था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि सूअर की चर्बी, सुपारी के रस और गोबर का मरहम था वह। एक तो लड़का जल ही बुरी तरह गया था और उस पर इस मरहम ने, जो उस पखनारे में न जाने कितनी वार लगाया गया होगा, इस तरह उसे जिन्दा ही मार डालने का काम किया था।

उन परिस्थितियों में कुछ भी करना हमारे वज से वाहर था। यदि लड़के को और कुछ दिन वहीं रखा जाता, तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। पहाड से उतार कर उसे 'नाम-था' ले जाना असम्भव जान पडता था: परन्तु हमारे पास और कोई चारा न था। हमने उसके पिता से कहा कि वह एक वडा-सा टोकना, रस्सा और एक मजबूत बल्ली लाये। टोकने के इस 'एम्बुलेंस' में लड़के को 'नाम था' लाने के चन्दोबस्त के लिए पीट और चई को वहीं छोड़ कर, डेनी और मै एक आदमी को रास्ता वताने के लिए साथ लेकर 'नाम-था' लोट पड़े।

हमारे पीछे-पीछे कुछ घटों वाद जब रोगी 'नाम-था' पहुँचा, तब तक हम सब तैयारी कर चुके थे। आयोन (रोगी लडका) को हमने पेट के बल मेज पर लिटाया और टपका-टपका कर बेहोशी की दवा देने का किंटन काम पीट ने सम्हाला। अभी हमारा 'जेनरेटर 'लगा नहीं था और तेल के लैम्प इस हर से नहीं जला सकते थे कि बेहोशी की दवा की गैस कहीं आग न पकड़ ले। सौभाग्य से, खानों में काम आने-वाले बैटरी के कई लैम्प हमारे पास थे, जिन्हें माथे पर वॉधा जा सकता था। इस किंटन और संकट के समय उन्होंने खूब काम दिया।

े ठड़के की पीठ पर हमने साबुन और पानी की नटी बहा दी और आहिस्ता-आहिस्ता सारी गन्दगी साफ़ की। मैं सद्य हुआ बेकार मॉस निकालने लगा और देखते-देखते पसलियों तक जा पहुँचा। हालत मेरे अनुमान से ज्यादा खराव थी। कथों की मॉसपेशियॉ बहुत क्षतिप्रस्त हो गयी थीं और चूतड़ों का बहुत-सा भाग बिलकुल नष्ट हो चुका था। आखिर आयोन को 'एंटिसेप्टिक ' मरहम और फाहों में लपेट कर बड़ी सावधानी से एक चारपाई पर पहुँचा दिया गया। इतने दिनों तक उसकी देख-भाठ नहीं हुई थी और पेट में खाना या पानी शायद नाम को ही पहुँचा था। उससे उसका टठरी जैसा छोटा-सा शरीर अत्यत दुर्बल हो गया था और उसमें जल का अभाव हो गया था। हमने नसों के जरिये उसके शरीर में तरल भोजन पहुँचाने का प्रयत्न किया, परन्तु हमें एक भी नस ऐसी नहीं मिली जिसमें जरा भी जान होती। उस कुश शरीर में पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने के लिए भी मांस कहीं हूँढे से ही मिलता था।

बाकी रात डेनी और पीट उसके पेट और टॉगों में त्वचा के अन्दर इंजेक्शन लगा कर उसे तरल पदार्थ देते रहे। रोगी की हालत वहुत ही खराब हो चुकी थी। उसका इलाज करना खतरा मोल लेने के समान था। (यह एक चमत्कार ही था कि लडका बच गया और स्वस्थ हो गया, परन्तु हमेशा के लिए विकलांग अवश्य हो गया।)

हमने वॉग वियेंग में जलने के और चोट-चपेट के कई गम्भीर रोगी देखे थे और में जानता था कि अलग-अलग से उत्तर में और भी खराब रोगी देखने में आयेंगे। परन्तु अब मैं सोचने लगा कि जैसा आयोन के मामले में हुआ था, वैसे और कितने ही रोगियों के सम्बंध में ओझाओं के जादू-टोने और जंगली इलाज हमारी किटनाइयों में नयी-नयी उलझनें पैदा करेंगे।

ऐसा रोगी वालक अमरीका के शानदार, साफ-सुथरे और कृमि-विरहित अस्पतालों में भी जिन्दा रह सकेगा, इसका मुझे विश्वास नहीं। परन्तु हम थे कि दुनिया के इस एकान्त भाग में, अपयीप्त उपकरणों से और टाचों की रोशनी में इलाज करने वैठे थे। अधिकाश डाक्टर तो इस रोगी का उपचार करना ही व्यर्थ समझते। परन्तु लगता है कि लाओस में वच्चे कष्ट और पीडा झेलने की शक्ति घुट्टी में ही पीते हैं। आवश्यक सहन-शक्ति आयोन में थी। उपचार और प्रार्थना की शक्ति तथा थोड़े-से परिश्रम ने आयोन को बचा लिया। उसकी बेहोशी जब दूर हुई, तब उसने देखा कि उसका बिस्तर रग-विरगे गुट्यारों से सजा हुआ था, और हम लोग, जो उसकी परिचर्यों में रात और दिन एक कर रहे थे, बहुत प्रसन्न हुए। एजिया में हमें कितना-कुछ सीखने को मिला है। सारे ससार में कितना साम्य है!

आपरेशन के बाद मैं झोंपड़ी में छीट आया। मेरे साथियों ने बाकी रात आयोन के बिस्तर के पास गुजारने का फ़ैसला किया। जिस घड़ी अपनी धंकोन उतारने के लिए उन्हें आराम करना चाहिए था, उसमें भी ये युवक वालक की सेवा

#### आयोन की कथा और ओझा

में निरत रहे। इसने मेरे अन्तर में एक अमिट छाप लगा दी। इस असंदिग्ध और स्पष्ट तथ्य की छाप कि मानव समाज के भ्रातृत्व का उतना ही ठोस अस्तित्व है, जितना कि परमेश्वर के पितृत्व का । सचमुच हम अपने भाइयों के रखवाले हैं।

हमारे आने से पहले और कदाचित अत्यन्त प्राचीन काल से 'नाम-था' में ओझाओं का एकच्छत्र राज्य था। उनकी बुद्धि पर, उनकी गुप्त औषिघयों और जादू—टोनों की जिक्त पर कभी किसी ने सन्देह नहीं किया था। परन्तु अब गरीब जनता अपने परम्परागत प्रेत-साधकों के जादू और गौराग डाक्टरों के नये उपायों के बीच द्विविधा में पड गयी थी।

अन्त में ओझाओं ने हमारे अस्पताल पर ही अपने टोने का उपयोग किया। अस्पताल के अहाते के बाहर खूंटो के सहारे वॉस की चटाइयॉ वॉघ कर उन्होंने अस्पताल को सब ओर से घेर लिया। बात मूर्खता की अवस्य लगती है, परन्तु इस टोने ने तुरन्त असर किया। खराब से खराब हालत में भी रोगियों ने इलाज के लिए हमारे अस्पताल में आना बन्द कर दिया।

ये ओझा सव-के-सव गॉव के आदरणीय बुजुर्ग थे। परन्तु दो हमारे सबसे जबर्दस्त विरोधी थे-एक तो 'जो ' नामक एक बूढा और दूसरी एक बुढ़िया, जिसे हम मैगी कहते थे।

हमने एक पुरानी अमरीकी तरकीब अपनाने का फैसला किया — "जिसे वरा मे नहीं कर सकते, उससे मेल कर लो।" ओझाओं को अपना शत्रु बनाने के बजाय (और इस पर अमरीकी मेडिकल संघ को शायद आपित होगी) हम उनसे इस तरह व्यवहार करने लगे मानो 'उपचार की कला में हम परस्पर सहयोगी हों और हमारे बीच अन्तर केवल उपचार की प्रणाली का हो; मानो उनकी प्रणाली से हमारा मतभेद तो था, तथापि उनका मान हम करते थे।

एक दिन तीसरे पहर मैं जगल में एक रोगी को देख कर लौटा, तो मैंने देखा कि पीट और 'जो ' नामक बूढा बैठे हुए गम्भीरता से अपने पेशे की चर्चा कर रहे है । पीट ने ऑख से मुझे इशारा किया और मैं भी बैठ कर ध्यान से उनकी वार्ते सुनने लगा।

बूहे 'जो ' ने तरह-तरह की टहिनयों, बॉस की खपिचयो, सुपारियों, उबले हुए पत्तों, सूअर की चर्ची और गोवर की एक दुकान-सी लगा रखी थी और वह अपनी औषियों और उपचार के सिद्धान्त समझा रहा था। उसकी अधिकांश, बाते वे-सिरपैर की थीं। परन्तु जहाँ-तहाँ उनमें देहाती इलाज के वे विश्व-न्यापक गुर

भी थे (जैसे जख्मों पर मकड़ी के जालों का इस्तेमाल), जिनके गुणकारी प्रभाव को आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र भी स्वीकार करता है।

पीट ने कहा-" ठीक है, हमारी उपचार की प्रणालियाँ भिन्न हैं। हमारी आषिथाँ भिन्न हैं, हमारे तरीके भिन्न हैं, लेकिन हम दोनों का उद्देश एक ही है – लोगों को बीमारी और कष्ट के चंगुल से छुड़ाना। हमारे लिए महत्त्वपूर्ण विज्ञ यह है कि मिल-जुल कर काम करें। जो कुछ हमें आता है, हम तुम्हें सिखायेंगे और तुम हमें सिखाओ।" बूढे 'जो 'को यह बात उचित लगी।

इसके बाद बूढा 'जो 'हमारे रोगियों के देखने के समय शायद ही कभी अनुपिस्थित रहा। हम पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते थे और वह सम्बंधित प्रेतात्माओं का आव्हान करता था। दृटी हुई हुई। पर हम लकड़ी की तख्ती बॉधते थे और वृद्धे 'जो 'से तिख्तयों पर अनिवार्य लाल, सफ़ोद और काले डोरे बॅधवाते थे। अगर हमें फ़ीस के रूप में दो नारियल मिलते थें, तो एक 'जो 'का होता था। (अमरीका में इस तरह फीस में हिस्सा लगाना बुरा समझा जाता है।)

वृढे 'जो' के मरीज इतनी बड़ी सख्या में कभी स्वस्थ नहीं होते थे; अत वह बहुत ख़ुश हो गया और हमारा पक्का दोस्त बन गया। (तथापि एंटिवायोटिक औषिधयों पर उसे कभी विक्वास नहीं हुआ। वह कहता था कि जब रोग सिर में हो, तब पीठ में सुई घोंपना निस्सार और निरर्थक है।)

मैगी की समस्या मेरे सर थी, परन्तु जब मैं रोगियों को देखता था, तो बह कभी भूले से ही मेरे पास से हटती थी। उसके दॉत वाहर निकले हुए थे और गॉव में वह सब से गन्दी औरत थी। वह पश्चिमी ढंग का पुराना-फटा ब्लाउज और घाघरा पहनती थी और माथे पर एक गन्दा तौलिया लपेटे रहती थी। अपना सर वह नियमित रूप से मूंडती थी लेकिन हाथ कभी नहीं घोती थी।

हर गन्दे रोगी को देखने के बाद में सावधानी के साथ अपने हाथ साबुन और पानी से धोता था और फिर उन पर अपने किसी सहायक से 'अल्कोहोल' (मद्यसार) डलवाता था। मैंगी चिकत-सी देखा करती थी। मैं धीरज के साथ उसे समझाता था कि गन्दे जल्म से जो 'दुष्ट आत्माएँ' मेरे हाथों में चिपट जाती थीं, वे साबुन, पानी और तेज तरल पदार्थ से तुरन्त भाग जाती थीं। मैंगी यह समझ कर सर हिलाती थी। कृमि-निरोध का सिद्धान्त इस तरह बताने पर उसकी समझ में आता था।

एक रोज एक छोटा-सा बच्चा मेरे सामने आया। उसका सर हरे-हरे फीड़ों से भरा पड़ा था। सर में जुएँ तो बहुत थीं, पर बाल नाममात्र को थे। उपचार करने से, पहले सर को खूब साफ़ करना आवश्यक था। मैंने मैगी को तेज शैम्पू (तरल साबुन) की बोतल दी और कहा कि वह बच्चे को नदी पर ले जाकर अच्छी तरह नहला लाये।

जब वह लौटी, तो बच्चे के सर में जगह-जगह ख्न निकल रहा था; लेकिन उसने उसे बिलकुल साफ कर दिया था। भैंने मैगी के हाथों पर नजर डाली। वे भी इतने साफ हो गये थे जितने बरसों में नहीं हुए होंगे। परन्तु मैगी इतने से ही संतुष्ट न थी। मेरे सामने ही वह चई के पास गयी और अपने हाथों को जोड कर उसने आगे कर दिया। चई ने उन पर 'अल्कोहोल 'डाला और उसने रगड़-रगड कर हाथ धोये। मैगी सचमुच सीखने लगी थी।

ृ स्पष्ट है कि बूढा ' जो ' व दूसरे ओझा सुपारियों, लक्ष्डी के टुकड़ों, उबले हुए पत्तों, गोबर, वन्दर के रक्त, थूक और सुअर की चर्ची जैसी प्राकृतिक औषधियों तथा सम्बंधित प्रेतात्माओं को संतुष्ट करने पर विश्वास करते थे। वाह की हड्डी के 'कम्पाउंड फ्रेक्चर ' का ( ऐसा फ्रेक्चर जिसमें हुई। इट कर अपनी जगह से हट जाती है और उसका सिरा अग में घुस जाता है; कभी-कभी वह बाहर तक निकल आता है।) बूढ़े जो के पास अपना ही अनोखा इलाज था। मेरा खयाल है कि अमरीका की हिट्टियों के डाक्टरों की अकादमी को यह इलाज नोट करना चाहिए : बॉह ट्रटने पर रोगी को दक्षिण की ओर सिर करके चटाई पर लिटा दिया जाता है। जोर-जोर से प्रार्थना करके हिंहुयों की आत्माओं का आह्वान किया जाता है। टूटे हुए अग पर लाल, काले और सफेद डोरे वॉधे जाते हैं। जख्म में मकडी के जाले भरे जाते हैं। फिर वाह को पेड़ो की छाल में वाध दिया जाता हैं। इसके चारों ओर कुछ जडें जमा कर बॉह के चारों ओर वॉस का एक छोटा-सा पिंजरा बुन दिया जाता है। यदि रोगी जीवित रहे तो यह पिंजरा कई सप्ताह उसकी बॉह पर चढा रहता है : परन्त जीवित कोई भाग्यशाली ही रहता है। यदि रोगी मर जाय तो हानि सूर्य या चन्द्रमा की स्थिति अथवा पास-पडौस में घूमने-फिरनेवाली दुष्ट आत्माओं की सख्या पर निर्भर करती है। इन सीघे-सादे लोगों की आत्माएँ और प्रेतात्माएँ रात्रि के आवरण को पकडे रहती हैं और दिन के पंखों पर उड़ा करती हैं।

एक दिन सुवह एक लडका भागा हुआ अस्पताल आया । उसने हमसे तुरन्त उसके गाँव चल कर उसके छोटे भाई को देखने की प्रार्थना की । हम फ़ीरन गये और बच्चे को अपने साथ लेकर लौटे । सारा दिन हम उसे जीवित रखने के प्रयत्न करते रहे । हैंजे का आक्रमण हुआ था । सूर्योदय के समय बच्चा बिलकुल स्वस्थ था, उसके गालों पर सुर्खी थी । कुछ धंटों के बाद उसे दस्त शुरू हुए ।

थोड़ी ही देर में हालत गम्भीर हो गयी | फिर की ग्रुल हुई । दोपहर तर्क इतना उसके शरीर से निकल गया कि उसके हाथ-पैरों में ऐंठन के दौरे आने लगे। उसे वुखार नहीं हुआ, परन्तु के और दस्त इतने बड़े प्रमाण में और अधिक आते रहे कि बच्चा नमक की कमी के कारण मॉसपेशियों में ऐंठन होने से तहपने लगा। दिन भर हम त्वचा के नीचे इजेक्शन देकर उसके शरीर में प्रष्टिकर तरल पदार्थ पहुँचाते रहे, फिर भी शाम तक उस वच्चे का वजन लगभग आधा रह गया । सूर्यास्त के समय उसने प्राण त्याग दिये । हैंजे का यह पहला रोगी हमारे पांस आया था। परन्तु दुर्भाग्य से अन्तिम नहीं यां। अब तो हम हैंजे के विषय में दक्ष हो चुके हैं। लाओ लोग इसे 'जल मृत्यु ' कहते हैं, क्योंकि यह वर्षा ऋतु के पहले पानी के साथ शुरू होता है और लगभग एक महीने में समाप्त हो जाता है, परन्तु महीने-भर में ही जितने आदमी यह खा जाता है, उनकी सख्या पर एकाएक विश्वास नहीं हो सकता । टीके लगने से यह सख्या कुछ घटी । अनुमान लगाइये कि यदि न्युयार्क की गरीय बहितयों में यह रोग फैल जाय तो कितनी चिल-पुकार मच जाय. परन्तु दुनिया में वच्चे तो सब एक-से ही हैं। 'स्वास्थ्य-मंत्री को हैजे की सूचना मिली। उन्होंने हैजे के टीके की हजारों शीगिया भिजवायीं। हमारे लाओ नसीं और दाइयों ने सारी घाटी में घूम-घूम कर लोगों को टीके लगाये । टीके लगानेवाले लोग उन्हीं के देश के थे, इसलिए भोले-भाले गॉववालों ने जरा भी हील-हवाला नहीं किया।

अस्पताल में सुवह रोगियों की भीड़ 'नाम-था' में वैसी ही लगती थी, जैसी वॉग वियेग में, परन्तु जल्य-चिकित्सा की आवश्यकता यहाँ अधिक हुई। प्रारम्भ के कुछ महीनों में रोगियों की कतारें बहुत लम्बी लगती थीं। बॉग वियेंग में लगभग सब-के-सब रोगी लाओ लोग होते थे, कभी-कभी कोई खा कबीले का आदमी आ जाता था। 'नाम-था' में कई क़बीले थे। हर कबीले की अपनी जातिगत विजिष्टताएँ थीं। हमारे रोगियों में याओ, याइ दम, थाइ न्यूआ, लोलो, लान तेन, मेओ, ल, और खा कबीलों के आदमियों के अतिरिक्त चीनी भी रहते थे। हर भाषा के दुभाषिये की हमें जलता थी। दो-एक भाषाएँ मेंगी समझती थी। हमारे खा मजदूर याओ और वाओ भाषाएँ बोल लेते थे। चई का दावा या कि वह मेओ भाषा समझता था, परन्तु मुझे तो इसमें सन्देह ही था। थाइ दम और धाई न्यूआ कुछ लोओ से मिलती-जुलती जवान वीलंते हैं। हम सबने पहाड़ी ढंग से बोली जानेवाली लाओ जवान सीख ली थी।

## आयोन की कथा और ओझा

कई बार मरीज की शिकायत को डाक्टर तक पहुँचने में चार दुभाषियों से गुजरना पहता था। यह एक आम चीज हो गयी थी कि कोई बुहिया बैठ कर मेओ भाषा में अपनी शिकायत एक दुभाषिये को बताती। वह दुभाषिया उस शिकायत को याओ जबान में मेंगी को समझता। मेंगी खा भाषा में मजदूर को समझाती और मजदूर लाओ जबान में किउ को बताता और अन्त में किउ फांसीसी भाषा में शिकायत मुझे सुनाता। इतने चक्कर के बाद वह बुढ़िया महज कब्ज की बीमार निकलती और में अग्रेजी में बाब से कोई साधारण-सी दवा देने को कह देता।

हर कवीले का पहनावा अलग था। कई कवीले रग-बिरगी, भड़कीली पोशाक पहनते थे। जब हम सुबह अस्पताल पहुँचते तब तक वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती थी। उनमें से कई चार-चार पाँच-पाँच दिन पैदल चल कर या टहुओं पर सफ़र करके पहुँचते थे। कुछ लोग दूर लाल चीन से भी आते थे। याओ कबीले के लोग गहरे नीले रग की वैसी पगड़ियाँ वॉधते थे जैसी कि अरब में पायी जाती हैं। उसके चारों ओर वे चाँदी की बड़ी-सी जजीर बॉधते थे। जंजीर के एक सिरे पर कुछ व्यक्तिगत आवश्यकताओं की वस्तुएँ लटकती रहती थीं जैसे चाँदी की दाँत-खुदनी, कान साफ़ करने की चाँदी की सलाई, सुपारी बनाने का औजार और सीभाग्य-चिह्न के रूप में बाघ का दाँत या माल्र का नाखून। याओ लोग कानों में चाँदी के वड़े-चड़े छल्ले पहनते थे और गले में ऑगूठे जितने मोटे ठोस चाँदी के हार। धनवान व्यक्ति दो-दो, तीन-तीन हार पहनते थे।

याओं लोगों के कोट वैसे पुछल्लेवाले होते हैं, जैसे कि हम लोग औपचारिक अवसरों पर पहना करते हैं। परन्तु कालर की पट्टी की जगह सूत जैसी किसी लाल चीज के लम्बे-लम्बे गुच्छे रहते हैं। कोट के नीचे कमीज या वनियान कुछ नहीं पहना जाता। उनमें ठोस चांदी के वक्सुए लगे रहते हैं। उनकी पतस्त्रनें सूती डोरे से खूब कड़ी रहती है। पतस्त्रन को वांधने के लिए वे कोट की लम्बी पूंछ को कमर में लपेट लेते हैं जिससे मोटा-सा पट्टा बन जाता है। पतस्त्रनें घुटनों से कुछ ही नीची होती है और पैर तो नंगे ही रहते हैं।

ृ उनमें सबसे मुन्दर थाइ दम लड़िक्याँ होती हैं। वे अपने काले वालों को खूब कस कर जूड़ा वॉधती हैं, और जूड़ों में अक्सर चॉदी की बड़ी-बड़ी पिनें लगाती हैं जिनमें बुँघक और छल्ले पड़े रहते है। इन पिनों से कान भी साफ़ किये जाते हैं। ये लड़िक्यों तग ब्लाउज पहनती हैं, जिनमें गले से कम तक चॉदी के मुन्दर चौकोर बटन लगे रहते हैं। लंबे, तंग घाघरों में छरहरे

नितम्बों पर सुन्दर सल पड़ते हैं। घाघरे के निर्चले छोर पर घनीं कसीदाकारी की एक चौडी पट्टी रहती है। कसीदा कमी-कभी सोने और चॉदी के तारों से भी किया जाता है।

खा खो कबीले की औरतें भी कानों मे भारी-भारी छल्ले पहनती हैं। अधिकाश औरतों के कानों के निचले भाग में इतना वहा छेद रहता है कि उसके चारों ओर मॉस की एक पतली-सी रेखा ही दिखायी देती हैं। इन छेदों मे सोने या चोंदी की अहे जितनी चड़ी घुंडियॉ-सी लटकती रहती हैं, जो उनकी जीवन भर की बचत होती है। याइ दम और याओ कवीलों की तरह खा खो क़बीले के मदों के पतली-सी काली मूंछ रहती हैं जिनमें वाल सी से अधिक गायद ही रहते होंगे। भुंह के पास मूँछों के सिरे नीचे की ओर झुके रहते हैं। ये पुरुष देखने मे तातारियों जैसे होते-हैं, परन्तु उनकी मृदुल ऑखों से एगिया के साधु-संतों की सूफी भावना झलकती है।

थाइ न्यूआ लोग चीनी मेडारिनों की तरह ऊँचे कालर की पोशाक पहनते हैं और सफ़ेद साफ़ा वॉधते हैं। याओ, थाइ और चीनी जातियों के पुरुष वालों की चोटी गूँथते हैं। कहा जाता है कि जब कुबलाइ खॉ ने इस प्रदेश को जीता, तब उसने यहां के सब लोगों के लिए चोटी रखना अनिवार्य कर दिया था और यह चोटी की प्रथा तब से चली आ रही है। इसका कारण यह बताया जाता है कि रास्ते चलता घुइसवार यह लम्बी चोटी पकड़ कर सिर को अपनी तलवार से आसानी से कलम कर सकता था, चोटी न होने पर यह काम इतना आसान न होता।

इन सभी पहाड़ी कवीलों के लोग भले और गान्त स्वभाव के हैं। शायद किसी जमाने में इनमें बुष्टता रही होगी, परन्तु उसके दर्शन हमने बहुत कम किये। ये लोग बड़े धीरजवान होते हैं और परिवार के प्रति इनकी निष्ठा अपूर्व होती है।

मेरे नये साथी दिन-व-दिन तरक्क़ी कर रहे थे। आवस्यक वार्ते और कुछ अनावस्यक वार्ते भी वे सीख रहे थे। इन अनावस्यक वार्ते में एक थी 'प्रामीण स्वर साधना।' इसका कार्यक्रम बहुत रात गये होता था। पीट और चई इसके सदस्य थे। रात को जब सारा गाँव सो जाता था, तब चई अपनी बाँहों को अरीर पर बजा-बजा कर मुँह से मुर्गे की बोली बोलता था – ऐसा लगता था जैसे कोई मुर्गा पख फड़फड़ा कर बाँग दे रहा हो। इस पर दूसरे कमरे से पीट मुर्गी की बोली बोलता था। फिर चई इसका उत्तर देता था और कुछ ही क्षणों में गाँव के सारे मुर्गे-मुर्गियाँ इस स्वर-साधना में भाग लेने लगते थे। जितने अधिक मुर्गे-

मुर्तियाँ भाग छेते थे, उतनी ही सफ़ल यह साधना मानी जाती थी। साधना अक्सर होती थी और बहुत ही सफल रहती थी, जिसका असर मेरी नींद पर पड़ता था।

हमारा घर जानवरों से कभी सूना नहीं रहा। कभी वन्दर, कभी लंगूर, कभी तोते और इनके अतिरिक्त समय-समय पर एक जंगली बिल्ली, एक चीते का बच्चा और एक भाछ का बच्चा और कितने ही अजाने पशु—पक्षी हमारे यहाँ रहे। हमारे घर में चूहे और चमगाद भी बेखटके घूमा करते थे। इतने बड़े चूहे मैंने और कहीं नही देखे। आप उन्हें काठी कस कर डवीं की घुड़दौड़ में दाखिल कर सकते थे। भोजन करने की मेज पर नमक, मिर्च, चटनी, आदि एक वड़ी तरतरी मे रखे रहते थे। रात को चूहे मेज पर चढ़ कर इन पर हमला कर देते। आखिर हमें इनके लिए लोहे की जाली का बडा-सा ढक्कन बनाना पड़ा। एक बार एक चूहा पानी की कोठी में गिर पड़ा और इव कर मर गया। सुबह वह हमें कोठी में मिला।

चमगादड़ इनसे कम न थे। जब रात को हम दीर्वानखाने में चिद्वियाँ लिखने बैठते थे, तो वे कमरे में चक्कर लगाते रहते। ये खतरनाक किस्म के तो नहीं थे और काटते भी नहीं थे, परन्तु परेशान तो करते ही थे। जान ने एक दिन लोहे की जाली के दक्कन से उन्हें पकड़ने का फैसला किया। उसने एक को पकड़ भी लिया, लेकिन इससे स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

हम लोग सब हमेशा एक साथ रहते थे। एकान्त की कोई सम्भावना ही नहीं थी, न अवसर ही था। इस स्थिति को सहन करना अत्यन्त कठिन हो जाता था। सोने और अपना काम करने के अतिरिक्त समय काटने का कोई साधन न था। भक्रमक करनेवाली मिट्टी के तेल की वित्तयों के प्रकाश में पढ़ना बहुत मुश्किल था और गर्मी जानलेवा थी। न कोई सिनेमा था, न खेल का मैदान, न मधुशाला। मेरे साथी सध्या के समय अधिकतर शल्य-चिकित्सा के लिए पिट्ट्यॉ और फाहे आदि तैयार करते थे या पत्र लिखा करते थे। मुझे नही माल्यम था कि चिट्टी लिखना भी इतना आनन्ददायक हो सकता है। इतनी दूरी से पत्र लिख कर जितनी घनिष्टता में पैदा कर रहा था, उतनी मित्रों के पास रह कर न पहले कभी पैदा की थी और न बाद में कभी कर सका। जंगल की निस्तब्ध रातों में अन्तर की गहन आशाएँ और आशंकाएँ पत्रों में उंढेली जा सकती है, और कदाचित् समझ-बूझ की मजबूत डोरी से मित्रों के साथ वह सम्बंध जोड़ा जा सकता है, जो निकट से स्थापित नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूँ कि मेरे पत्र हमेशा आनन्दप्रद नहीं होते थे। एशिया की भूमि के समान वे पीड़ा और कष्ट

दुख-दर्द और जालीनता से भरे रहते थे। हमारा जीवन और मेरे पत्र भयावह मृत्यु और एक राष्ट्र की सरल-सहज जनता की जालीनता की कथा मुनाते थे। जिन व्यक्तियों को मेरे वे लम्बे-लम्बे पत्र पढ़ने पढ़े हैं, उनसे मैं यही विनती कर सकता हूँ कि वे मेरी अच्छाइयों पर ज्यादा मेहरवान हों और मेरी कमजोरियों को नजरअन्दाज करें।

रात को रोगियों के बुलावों के अतिरिक्त एक और चीज, जो हमें जान्ति से सोने नहीं देती थी, वह थी रात में भैंसों की घूमने-फिरने की आदत। हमने अपने घर के चारों ओर वाड लगा दी थी और उसमें लकही का दरवाजा भी लगाया था। लेकिन दरवाजा वन्द जायद ही कभी रहता था और रात को विजालकाय भैंसें अक्सर हरी-हरी घास चरने के लिए अहाते में घुस आती थीं। जहाँ किसी का वछहा दूर गया नहीं कि वह जोर से रम्भा कर उसे लैटने का हुक्म देती। उस पर वछहा शिकायत किये बिना कैसे रह सकता था 2 इससे मुर्जियों में चीज-पुकार छह हो जाती थी, उनके पीछे छुत्ते भौंकने लगते थे और यह कम चलता ही जाता था। ये चीजें यों तो मामूली जान पहती हैं, लेकिन जिस समय कोई जरा आराम करना चाहता हो उस समय बहुत विजाल हप थारण कर लेती हैं। अपना काम करते रहने के लिए आवस्यक था कि इन चीजों को हम हूस कर टालने जायें, परन्तु यों हस कर टालने के लिए बड़ा जोर लगाना पहता था।

जब कभी 'नाम-या' में कोई हवाई जहाज आता था, तो हम-भी 'उतने ही वेताव हो जात थे जितने कि वहाँ के पहाँ लोग। हम भागे-भागे उद्धन-पट्टी-पर पहुँचते थे। उन छोटे-छोटे विमानों के फ्रासीसी चालक हमें यह बताने के लिए कि वे हमारे लिए भी कुछ लाये हैं, हमारे घरों के ऊपर नीची उद्धान किया करते थे। कभी-कभी वे चालक फ्रासीसी रोटी लाते थे। कितनी स्वादिष्ट लगती थी वह रोटी! उनके रोगी-से विमानों में कोई चमत्कार ही था, जो वे वियतियेन से 'नाम-या' तक दोनों ओर की यात्रा विना किसी दुर्घटना के कर लेते थे। यात्रिक हिए से तो सभी वार्ते इसके विपरीत पड़ती थीं। एक विमान का तो नाम ही पढ़ गया था 'सन्देहास्पद', जो उचित भी था। एक वार चालकों ने हमें एक छोटा-सा थेला दिया, लेकिन हिदायत कर दी कि घर जाकर ही हम उसे खोलें। उसके अन्दर रोटी, जराव और डिक्वे का मक्खन पा कर हम खुदा हो गये और उसमें जो पर्ची निकली उसने हमें हसा-हसा डाला। पर्ची में लिखा था— "नाम-था' के दीन-हीन अमरीकियों के लिए फामीसी सहायता।"



वांग वियंग में तमारा मञान — भागवार तो नहीं लेकिन साफ-मुथरा, अपयोगी लांग गांव के दूसरे मकानी ने मिलना-जुल्ह्या ।



अविक्तर अपनी जीप गाडी के पीछे ही दवाईयों के डिट्वे खोल कर हम उपचार करते।



मीड जान्सन की डेका-वि-सोल का प्रयोग, वन्य प्रदेश के एक कोमल शिशु पर।

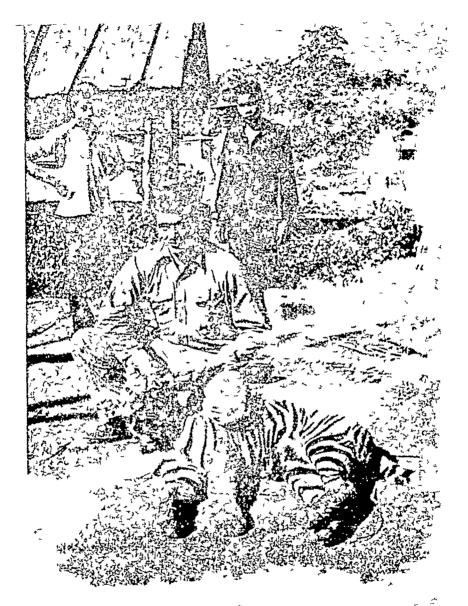

नामन वेकर एक भयकर वाब पर अपना अधिकार जमाये - लेकिन वाब मर चुका है ें और दाहिनी ओर खड़ा चई यह सोच रहा है कि क्या ये अमरीकी वाब का मॉम खाना ू पसन्द करेंगे।



भागा की एक क्षीण किरण अपनी कातर दृष्टि में छिपाय कई कोई। पहाडी गार्वों में हमारे पास इलाज के लिए आते ।



दो थाई वचे कैमरा की ओर सदिग्य दृष्टि से ताक रहे हैं।

वाची अनुष्ठान — 'साधक ' मत्र पढ रहा है और हमारे साथ काम करने वार्ला नंग पूजा की सामग्री लिये अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए प्रार्थना कर रही है।





ं केअर द्वारा भेजा गया एक कम्वल ओहे आयोन—उसकी ऑखो में करुणा और भविष्य के प्रति अविश्वास का भाव साफ झलक रहा है।



...और यह बचा तो विल्कुल डरा हुआ मालम देता हैं।



अमरीत्री छात्रो द्वारा भेजा गया 'स्वेटर ' पहने एक वचा अपनी माँ के साथ ।



" यह मेरा भाई है।" केश और त्वचा के रोगों से पीडित ये बच्चे इस वात के प्रमाण है कि रोग का शासन सारे संसार में है।



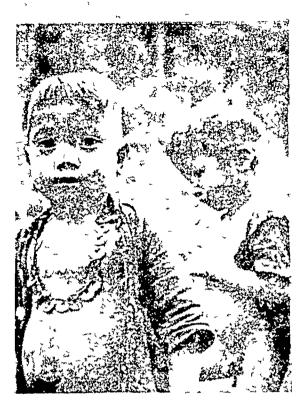

श्र्यार के लिए पुराने सिक्कों की माला, तन ढॅकने के लिए कोई-एक सूती कपडा और साथ देने के लिए सदा वर्तमान रोग।

माँ की ममता ससार भर में सर्वत्र वचो की रक्षा करती है – किसी भी देश की सीमा में वह बद्ध नहीं।

बायी ओर 'मील्स फार मिलियन्स'अर्थात् 'लाखोंके लिए भोजन का डिट्या, 'सस्टाजेन'सहित (इसे यहाँ 'या मी हेन्ह' याने पहाडी लोगो के लिए, ताकत की दवा कहा जाता)





तपेदिक का रोगी 'ओल्ड जो '—मरीजो के आने के समय वह सदा अस्पताल में मौजूद मिलता और हमारा मरीज होने के साथ-साथ मित्र भी वन गया।

दाहि नीओर ऊपर: 'द्रक्रोमा' रोग से अधा हुआ एक लड़का—वीमारी के बहुत बढ जाने से उसका इलाज असम्भव था।

दाहिनी ओर नीचे छेकिन इस वचे की ऑख में 'टेरामाइसिन 'डाली जा रही है और' वह अथा नहीं होगा।

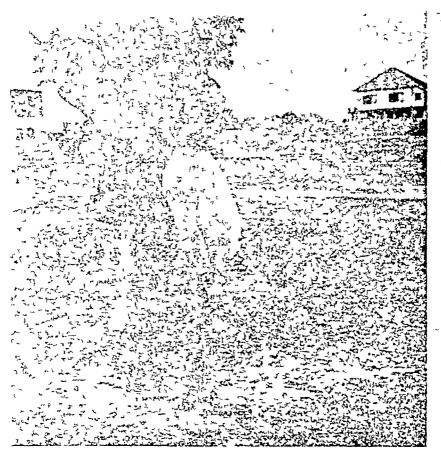

गर्दन का रोग कीहो से कष्ट, अपर्याप्त पोषण और मृत्यु-भय को टालने के लिए कलाई पर वंधा सूती होरा।



एक तरुण जिसका चेहरा जगली सूअर द्वारा बुरी तरह नोच लिया गया था।







हमारा 'आपरेशन-घर '—स्थानीय 'इन्डो-चीनी डाक्टर 'सहायक का काम कर रहे हैं। आपरेशन के वक्त बत्ती जलाने और रात को सिनेमा की मशीन चलाने का दुहरा काम हमारा छोटा-सा 'जनरेटर 'करता।

वायीं ओर ' हेअर लिप '—सारे जगली इलाके में यह खबर फैल गयी कि होठों के इस भयकर दोष को गोरे डाक्टर ठीक कर सकते हैं। वात सच भी थी।



स्थानीय मजदूरों की तरह कथे पर वास के दोनों सिरो से सामान लटकाये डेनी शेपर्ड नाम-या में हमारे मकान के सामने।



नाम-था की नसो को 'केअर' के प्रसृति येटे टिये जाने से पूर्व — जान डिविट्री वडे सतोप की मुद्रा में दिखायी दे रहा है और वाव वाटर्म पूर्वा डग मे वेटने की कोशिश कर रहा है। पीछे की ओर जो कुत्ता खड़ा है, वह हमारे दल का सदस्य नहीं है।



अपर्याप्त पोषण, एक ऐसा रोग जिसका सबसे वड़ा कारण अज्ञान है।

दाहिनी ओर वही लड़का या मी हेन्ह 'और 'डेका वि सोल 'द्वारा कुछ हफ्तो तक इलाज किये जाने पर — चई को अव भी विश्वास नहीं हो रहा है।

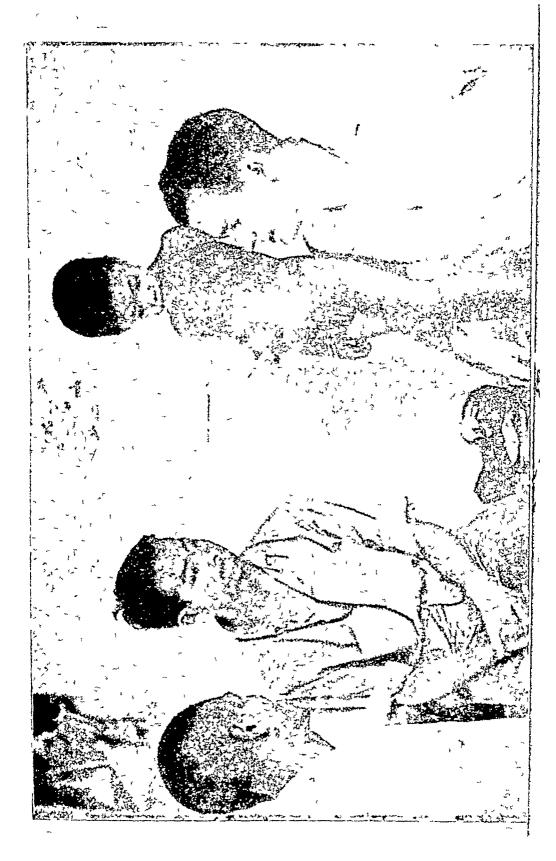



जंगली और पहाडी मांगों से हो कर कई दिनों तक चलने के बाद ये लोग इस बच्चे को लाद कर अस्पताल लाये। उसकी वायीं टाग रोग प्रस्त थी और दाहिनी काम में न लायी जाने के कारण सिकुड़ कर बेकार हो गयी थी।



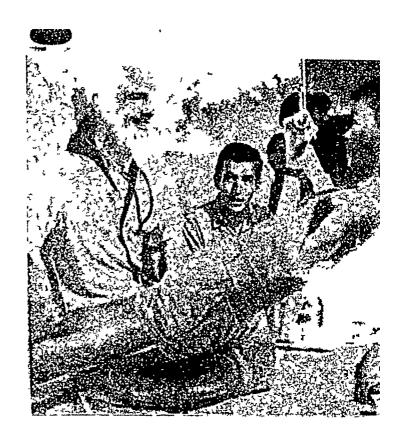



जान डिविट्री द्वारा तैयार किये गये कुछ विशेष उपकरणो वाले एक पर्लंग पर उसे लिटा दिया गया। उचित उपचार के बाद वह मामूली सी कमरत करने लायक हो गया और दिन-दिन उसकी अवस्था में सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों वाद वह चलने-फिरने लगा और फिर तो अस्पताल के कायों में हाथ वटाने लगा। अत में वह पदल चल कर ही अपने गाँव लीटा।



याओ जाति की एक सम्पन्न महिला।

दाहिनी ओर नाम-था नदी में हमारी तीन 'पिरोग्यू' नावो का वेडा। नदी की तेज धार और डाकुओ का खतरा यहाँ सदा वना रहता है, लेकिन यही एक मार्ग ऐसा था जिससे हम शेष ससार से कटे हुए, नदी के तटवर्ती गांवों में डाक्टरी सहायता पहुँचा सके।

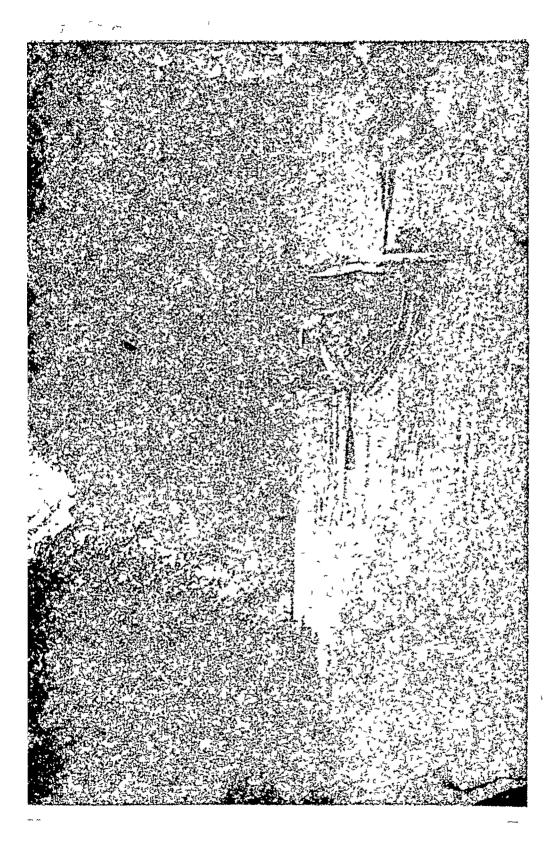

जान डिविट्री एक पहाड़ी कवीले के आदमी से वातचीत में सलम ।

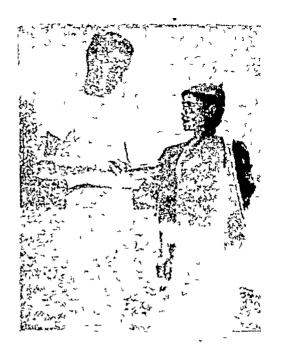

चीन की सीमा पर स्थित वान फू वान नामक पहाड़ी गॉव, जो देखने मे तो ज्ञान्त है, लेकिन है बिल्कुल कम्यूनिस्ट आतक के द्वार पर।





कई महीनों के उपचार के बाद आयोन विल्कुल ही बदल गया।

डाक्टर के यहाँ जाना अमरीका या लाओस, कहीं भी एक पारिवारिक मामला है।



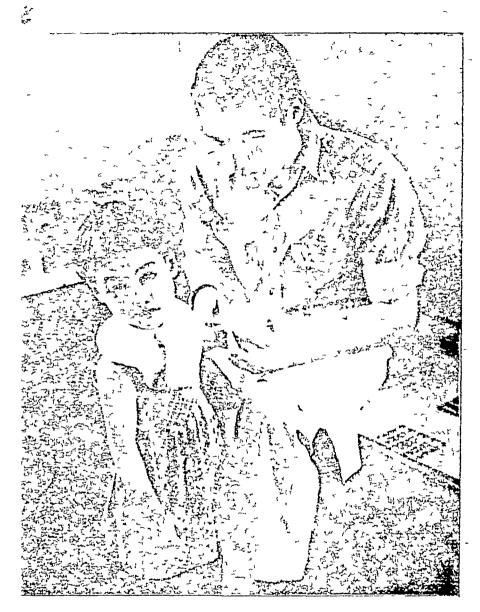

वाव वार्ट्स एक वर्ची के हाथ पर पट्टी वॉध रहा है, जिसे गात और सुगील रहने पर एक नयी पोगाक और गलें में वाधने की पट्टी इनाम में मिली है। कोई इससे पूछे कि अमरीकी क्या दानव-जैसे होते हैं।

## ज्यान को कथा और ओहा

बिलाओं लोगों के जीवंन में अध-विश्वास और परम्पराओं की जितनी प्रचुरता बिला के जन्म के सम्बंध में देखने में आती है, उतनी और किसी अवसर पर नहीं। वास्तव में यह लाओ लोगों की विशेषता नहीं है; सभी आदिम जातियों में साधारणतया बालक के जन्म पर जादू-टोनों और अजीव-अजीव रीति-रिवाजों की अरमार रहती है। ऐसी परिस्थित में प्रसूति के सम्बंध में किसी प्रकार की आधुनिक प्रगति के लिए स्थान बनाना बहुत कठिन हो जाता है।

होता है। अतः वहाँ गरिणी स्त्री प्रसव का जो आनुमानिक समय बताती थी, उस पर मैं विश्वास नहीं कर पाता था। शायद ही कभी किसी को प्रसव के समय का ठीक अन्दाज होता था। छाओस में तो लोग मानते हैं कि "फल जब पक जायगा, तव आप

मेरे सभी साथी दाई के काम में पारगत हो गये थे; परन्तु यह विवादास्पद विवाद है कि यह चीज उनके किसी काम की भी थी। मेरा विश्वास है कि अवसर आ जाने पर नाविक बेकर भी प्रसूति करवा सकता था। मेरे नये साथियों के ऑगमन के एक सप्ताह बाद ही मुझे कुछ दिनों के लिए उन्हें 'नाम-था' में अकेला लोड़ कर बाहर जाना पड़ा। पीट उन्हें उनका काम सिखाया करता था। वियंतियेन कि मुझे उसका तार मिला — 'सब ठीक है; कल की रात्रि प्रसूति में बीती; बाव के लिलड़का और मेरे लड़की।'

ि जान कहता था कि प्रसूति के अवसर पर वह वैसे ही घबराया हुआ रहता था। ें उस पर गॉव के बुजुर्गों का ढोल बजाना तो उसे पागल ही कर देता था। एक प्रसूति में बाब को बारह घंटे कर प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, परन्तु यह कुछ अधिक नहीं था; क्योंकि स्त्री ने तो नौ महीने प्रतीक्षा की थी।

जिन हम लोगों को रात के समय बुलावा आता था, तो हम खनिकों के लैम्प अपने मार्थों पर बॉध कर साइकिलों से गॉव में पहुँचते थे। ये लैम्प आठ-आठ बैटिरियों से जलते थे। इन बैटिरियों को एक डिब्बे में रख कर हम अपनी जेब में रख छेते थे। लैम्प विजली के तार से बैटिरियों से जुड़ा रहता था। उसकी रोशनी तेज होती थी और हमें रास्ता दिखाती थी। प्रसूति के समय भी हम कैम्प माथे से बॉधे रहते थे, जिससे प्रकाश की व्यवस्था भी हो जाती थी और यह से प्रकाश की व्यवस्था भी हो जाती थी और में भी एक-दूसरे के लैम्प से चौधिया जाती थीं।

लाओस में प्रसूति के विषय में पूर्वात्य 'सकोचगीलता ' देखने में आती थी। ईरवर ने उसे जितना स्वाभाविक वनाया है, उतनी ही सकोचशीलता वहाँ के लोगों में भी है, परन्तु जितनी अमरीका में पायी जाती है उससे बहुत कम। एक ओर प्रसूति होती रहती है और दूसरी ओर घर के लोग रोजमर्रा के कामों में लगे रहते हैं। वे घर में आते—जाते हैं, बच्चों के लिए गोरवा बनाते हैं, सुपारियाँ खाते हैं, वाय पीते हैं और प्रसूता के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए रह—रह कर विलाप-सा करते हैं। परिवार के अन्य सदस्य निकट तो नहीं आते थे, परन्तु उनकी उपस्थिति का हमें भान रहता था तथा उनके गरीर की गर्मी का हम अनुभव करते थे।

लाओस में कितने गर्भ प्रसूति के पहले ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसके ऑकडे जमा ही नहीं किये गये हैं। परन्तु मेरा अनुमान यह है कि पचास प्रितिशत गर्भ परिपक्षता प्राप्त ही नहीं करते, सी गर्भों में से पचास वच्चे जीवित पैदा होते हैं और इन पचास में से वीस शिद्यु-अवस्था में ही चेचक, हैचे, अधुष्टिकर भोजन, कुकुर खांसी या न्यूमोनिया के प्राप्त हो जाते हैं। वचे तीस, इनमें से दस वचपन में मलेरिया, चोट के घावों और पेचिश से काल के गाल में चले जाते हैं। शेष वीस पूरी आयु पाते हैं।

गर्भिणी स्त्री को कई नियमों का पालन करना पहता है । इनमें कुछ तो उचित हैं और शेष निरर्थक । उदाहरणार्थ, गर्भिणी स्त्री केले, शहद और वेंगन नहीं खा सकती । गर्भाधान के समय से ही वह न आभूषण धारण कर सकती है, न प्रेम-सभाओं या वाची अनुष्ठानों या लाम वोंग समारोहों में भाग ले सकती है । वीने की सबसे ऊपर की सीढ़ी पर वेठना उसके लिए वर्जित होता है । (यह नियम मूर्वता का नहीं है, क्योंकि घरों में प्रवेश करने के लिए वॉस की सीढ़ियां होती हैं जो लगभग सीधी खड़ी रहती हैं । उनने में गिर चुका हूँ ।) हर रोज नदी में नहाते समय गर्भिणी स्त्री को, यदि ईल मछलियां मिल जायें तो उनसे वाल साफ करने पहते हैं । प्रस्ति में आसानी हो, इसके लिए यह किया जाता है।

लाओ स्त्रियों के घाघरों के निचले छोर पर सुन्दर क्रसीढेवाली चौड़ी पट्टी रहती है, कभी-कभी इसमें सोने और चॉदी के तारों से भी कसीदा किया जाता है। वाकी घाघरा गोल नल नैसा होता है। गर्भिणी स्त्री के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह अपने घाघरे को सूखने के लिए हमेगा सीधा स्टब्सये। उनका विस्तास है कि यदि घाघरा उल्टा लटका दिया, तो बालक भी उलटी स्थिति में

जन्म छेता है। बौद्ध स्त्रियों को गर्भावस्था में कुछ प्रार्थनाएँ करनी पड़ती हैं और गर्भ धारण करने से स्त्रियों को उनके सामान्य काम-धन्धे से छुटी नहीं मिछती।

दिन भर धान का छिलका उतारा है, या बुनाई की है या खेतों में काम किया है और शाम को वालक को जन्म दिया है—ऐसे प्रसव भी मैंने करवाये हैं। यह चीज है अच्छी। मेहनत करने से बच्चे का शरीर छोटा रहता है, और गर्भिणी बराबर अपने पाँवों पर खड़ी रहती है, इससे बच्चे का सिर नीचे की ओर रहता है। उकडूँ बैठने की आदत से एशियाई लोगों की किट और नितम्बों की मांसपेशियां पुष्ट होती हैं, जिससे प्रसव में आसानी होती हैं। आदिम क्षियां अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक आसानी से बच्चों को जन्म देती हैं। यहाँ विभिन्न जातियों का सम्मिश्रण भी नहीं हुआ है। यहाँ स्थिति यह नहीं है कि स्त्री एक जाति की है, उसकी मां दूसरी जाति की थी, उसका पित तीसरी ही जाति का है और स्त्री पित के पूर्वज किसी और चौथी जाति के थे। पुरुष भी लाओ है और स्त्री भी लाओ; अतः गर्भ के बच्चे की गढन गरीर के उस भाग के पूर्णतया अनुरूप होती है जिससे प्रसव में उसे गुजरना पहता है।

यह प्रकट हो जाने पर कि प्रसव का समय आ गया है, भावी पिता अपने परिवार के सब सदस्यों को सहायता के लिए अपने घर हाला लाता है। वालक का जन्म व्यक्ति का निजी मामला नहीं, पारिवारिक मामला माना जाता है। गर्भिणी को दक्षिण में धार्मिक राजधानी छुआग पारवंग की ओर मुँह करके घर के एक कोने में लिटा दिया जाता है। कोई बुढिया दाई का काम करती है। उसके घर में प्रवेश करते ही, उसे मेंट-स्वरूप चांदी के एक छोटे से कटोरे के साथ तीन फल दिये जाते हैं। वाद में जब हम उन साधिकाओं के सहायक वन गये तो फल हमें मिलने लगे।

दाई आकर सबसे पहले गर्मिणी के पेट और मस्तक पर सुपारी का तेल, सुगिधयाँ, नारणी के छिलके व दूसरी 'औषिथियाँ' मलती थी, तािक प्रसव में सुविधा हो। पास-पड़ीस की स्त्रियाँ आकर घर के एक हिस्से में बैठ जाती थीं और बेचारी गर्भिणी की सहायता करने के उद्देश्य से वातें करने के बीच-बीच में कभी विलाप-सा करती जाती थी, कभी कराहती थीं और कभी लम्बी सांसें भरती थीं।

पुरुष घर के वाहर आग जला कर उसके चारों ओर, बैठ जाते थे । घर के अन्दर केवल गाँव के बुजुर्ग जाते थे । वे एक कोने में वाद्य-यंत्र लेकर और मोमवत्तियाँ जलाकर बैठ जाते थे । जब तक प्रसव होता रहता था, तब तक

अपने ढोंल वजाते रहते थे। भीड़ के मारे झोंपड़ी में घुटन होने लगती थी। लोगों के गरीरों से पसीने की वदब् उठती रहती थी। आग जलती रहती थी जिसका धुओं सारे घर में भर जाता था। अत वालक को जन्मते ही सबसे पहले जिस प्राणवायु (आक्सीजन गैस) की आवश्यकता होती थी, वह उसे बहुत कम मिल पाती थी। मित्रो और सम्बिधयों की सब्भावनाएँ माता के कष्ट में बृद्धि करती थीं।

' गर्भिणी एक छोटे-से स्टूल पर वैठती थी और छत से एक रस्सा लटका रहता था उसे पकड़ लेती थी। इस तरह वैठ कर वह वालक को जन्म देती थी। इस वैठक में वालक का सिर दवता था यह किसी की समझ में नहीं आता था।

गर्भिणी मुंह से गहरे सांस छेने का प्रयान करती थी, क्योंकि उसे वताया जाता या कि इस प्रक्रिया से गर्भ के वालक को हवा मिल सकेगी। इसका वैज्ञानिक कारण चाहे जैसा भी रहा हो, परन्तु यह प्रक्रिया लाभप्रद थी, क्योंकि घर में रोने-कराहनेवालों की जो भीड लगी रहती थी उसके कारण झोंपड़ी में हवा कोशिश करके ही प्राप्त की जा सकती थी।

जब हमें बुलाया जाता था, तो हम जाते ही पहले घर के वाहर बैठे हुए पुरुषों का अभिवादन करके दो—एक मिनट उनसे वार्ते करते थे। फिर अन्दर जाकर भीड़ को छॅटवाते थे। परिवार के लगभग पन्द्रह निकटतम सदस्यों को ही हम घर के अन्दर रहने देते थे। इससे ताक-झॉक करनेवालों की सख्या कम-से-कम रह जाती थी और हमें कुछ आसानी हो जाती थी।

कोने में बैठ कर ढोल बजानेवालों को झुक कर प्रणाम करके हम गर्भिणीं के पास पहुँचते थे। यरती पर लेट कर प्रसव करवाना तो मेरे लिए असम्भव था। अत हम स्त्री को लिटाने की कोणिश करते थे। इससे हमेशा भय और व्याकुलता छा जाती थी, परन्तु दाई का काम करनेवाली बूढी स्त्री की स्वीकृति मिलते ही यह कठिनाई दूर हो जाती थी। फिर कठिनाई यह आती थी कि गर्भिणी का सिर किस दिशा में रखा जाय, घर में किस तरफ उसे लिटाया जाय और अधिक सम्बंधियों को उपस्थित रखा जाय या नहीं?

चई वडी टार्च लेकर चटाई के पैताने खड़ा हो जाता या और एडिमिरल स्टम्प की तरह हुक्म देता रहता या। लोग उनका पालन करते थे। हम परिस्थिति का पता लगाने के लिए स्त्री की जाँच करते थे। स्त्री दो-तीन घाघरे पहने रहती थी। कुछ क्षण उनसे ही उलझने में वीत जाते थे। यह पता लगने पर कि हालत ठीक थी आर प्रसव में ज्यादा समय वाकी नहीं था, में बुढ़िया दाई से सलाह करता था। किसी भी रूप में इन दाइयों को नाराज कर देना बहुत खतरनाक हो सकता था। समाज मे उनका स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण होता था और यदि हम अपनी किसी कार्रवाई से उनका अपमान कर देते, तो हम पर मुसीवतो का पहाड़ टूट पडता।

में बताता था कि बालक की अब स्थिति क्या थी और गर्भांगय का मुख कितना खुला था। चई हमेगा यह समझाता था, कि अमरीका में लेट कर ही प्रसव करने की रीति है और यह रीति कम कष्टसाध्य है। दरअसल वह कम कष्टसाध्य इसलिए होती थी कि मैं गर्भिणी को डेमेरोल की गोली खिला देता था। पेनिसिलिन की गोलियाँ, विटामिन और लौह भी, उसे देता था।

प्रसव के पहले जो समय हमे मिलता, उसका भी में फायदा उठाता था। उसमें में घर की औरतो को साफ-सफाई और निरापद रूप से प्रसव करवाने की महत्त्वपूर्ण वार्ते समझाता था। परतु इसके पहले एक और रीति निभाई जाती थी। गर्भागय में जिस जगह बच्चे का सिर रहता था, उस हिस्से के ऊपर बूढी दाई जमीन से कुछ मिट्टी उठा कर डालती थी। बालक में पृथ्वी की आत्माओं का समावेग कराना इस रीति का उद्देश्य है, उस पित्र पृथ्वी की आत्माओं का, जिसमें उनके पूर्वजो की अस्थियाँ समाहित थीं, जिसमें उन आत्माओं का निवास था जो बालक के जीवन में प्रवेश करनेवाली थीं। में इस रीति का विरोध नहीं करता था, यदि करता भी तो व्यर्थ होता। में यही कहता था कि वे मिट्टी जरा जल्दी ही डाल दें। रीति पूरी हो जाने के बाद में स्त्री को साबुन और पानी से खूब साफ करता था, पानी डाल-डाल कर साथ ही बोलता भी जाता था। में कहता था कि सदियों की मिट्टी का महत्त्व ज्यादा था, इसलिए वह पहले डाली जाती थी। उसके बाद मेरा साबुन।

हमारे 'केअर' के थैलो में एक वंडल में बच्चे के लिए मलमल का एक तिकोना दुकहा, कुछ जाली और नाल वॉधने की डोरी रहती थी। इन्हें हम यथासंभव गन्दगी और कृमि आदि से बचा कर निकालते थें। साथ ही बताते जाते थे कि हम क्या कर रहे थे और यह पूछते थे कि वूढी दाई हमारे अमरीकी तरीके को सहमति प्रदान करती थी या नहीं। वह गम्भीरता से सिर हिला कर स्वीकृति जताती थी। कभी-कभी हम दाई के हाथ अच्छी तरह धुलवा कर उससे सहायता भी लेते थे । (सुपारिया भी उसके मुँह से थुकवा देते थे।) उधर कोने में बैठे हुए मित्र और सम्बधी डोल बजाते रहते थे। आग जलती रहती थी, जिसका धुऑ घुटता रहता था और गन्ध तीत्र से तीत्रतर होती जाती थी। परन्तु तब तक हमारे शरीर से भी बदबू उठने लगती थी, अतः 'बाउ पिन्ह यान्ह।' दवा देकर बेहोज करने का उपाय तो वहाँ किसी ने सुना ही नहीं था। पिर्मणी को थोडी-सी चावल की देशी जराव पिलायी जाती थी और मैं उसमें हल्की-सी कोई नशीली चीज मिला देता था। गर्मिणी के नथुनों में कई जडी-बूटियाँ और परे लगाये जाते थे, क्योंकि उन लोगों का विश्वास था कि छींकें आने से प्रसव में सहायता मिलती है। जो भी हो, इससे तकलीफ तो निश्चय ही वढती है, परन्तु अजीव वात यह है कि इन जड़ी-बूटियों का कुछ लाम भी है। इस सारी कॉर्रवाई के दौरान में भावी पिता अपनी पत्नी के चेहरे की अपने हाथों में पकड़े हुए चटाई के सिरहाने वैठा रहता था और उसके कान में फूंक मारता जाता था। वच्चे को हवा की जहरत जो होती है।

प्रसव-पीड़ा के अन्तिम क्षणों में झोंपडी की सव औरतें ( और मैं भी ) 'विंग-विंग विंग' चिल्लाने लगती थीं। गार्भिणी भी 'विंग-विंग' करती हुई अपना सारा जोर लगाती थी। वच्चा पैदा हो जाने पर परिवार, डाक्टर, पिता और हॉ, मॉ भी चैन की सॉस लेती थी।

नवजात शिशु तुरन्त बूढ़ी दाई को दे दिया जाता था जो मलमल का हकड़ा लिये तैयार खड़ी रहती थी। नाल पर हम 'हेमोस्टेट ' क्लिप लगा रहने देते थे।

लाओस के लोग समझते हैं कि बालक का जन्म होने के साथ प्रसूति पूरी हो गयी। मां को साफ घाघरा पहना कर बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। उसके गर्भाशय से नाल गिरने के प्रति कोई घ्यान नहीं देता। अत अक्सर रक्त साव होने लगता था। हम उन्हें इस बारे में उनकी भूल बताते थे और नाल गिराने का सही 'अमरी की ' तरी का उन्हें बताते थे। फिर लाओ रीति के अनुसार हम बॉस मंगवाते थे। नाल को ख़ोखले वॉस के अन्दर डाल देते थे और बाद में बॉस का यह दुकड़ा घर की बाहरी सीढ़ियों के नीचे घरती में गाह दिया जाता था। इसका उद्देश्य होता है कि नवजात शिशु के और भाई-बहनें हों। मां की देख-भाल तो पूरी हो चुकी होती थी, अत अब बच्चे पर ध्यान दिया जाता था।

वहाँ रिवाज या'िक वच्चे का नाल गाँव का कोई बड़ा बूढा बाँस के दो धारदार हुकड़ों से काटे। मैं इस पर बिलकुल आपित नहीं करता था। अब तक हम उनके तौर-तरीके जान गये थे। मैं नाल को पहले काट कर उसके सिरे को कृमि-विरहित डोरे से बाँध देता था। उस सिरे के आगे बढ़े-बूढे चाहे जो कुछ बरते उससे कुछ बिगड़ नहीं सकता था। वे नाल को काट कर उसके मुँह में खंभरते थे। मेरे काटे हुए कृमि-विरहित सिरे से यह सिरा दूर होता था।

माँ और बच्चे की कलाइयों पर काले, लाल और सफेद डोरे बॉधे जाते थे तथा। कुछ निहिचत आत्माओं का आशीर्वाद देने के लिए आह्वान किया जाता था।

जन्म के सम्बंध में और भी कुछ संस्कार सम्पन्न किये जाते थे। बच्चे के दोनों कानों के पीछे चावल और सूअर के मॉस की गोलियां रखी जाती थी. ताकि जीवन में वह कभी भूखा न रहे। पिता 'बालक को अपने 'सारंग' जैसे तहमद में लपेट हेता था। लड़का हुआ तो पिता उस कसे-कसाए बंडल में परिश्रंम की प्रतीक-कोई वस्तु रखता था । उसकी कामना होती थी कि बालक साहसी हो, अत एक चांकू भी वह उसमें रखता था। जो लोग अपने लडके को अध्ययनशील देखना चाहते थे, वे वंडल में लिखने की तूलिका रखते थे; शिकारी वनाने की इच्छा होती. तो तीर-कमान रखते थे। यदि लड़की जन्म लेती थी तो उसके वंडल में छोटा-सा कदद या करघे की कोई चीज रखी जाती थी। इसके बाद सबको चावल की जराब दी जाती थी और सब लोग खुशियाँ मनाते थे। पति हमें चार नारियल पारिश्रमिक के रूप में देता था। उनमें से दो हम अपनी 'सहायक' दाई को दे देते थे। पति भी अब उतना ही निर्धित हो चुका होता था जितनी कि उसकी पत्नी । परन्तु वह दिखता ऐसा था मानो वह भी शक्तिहीन हो गया हो। मेरा खयाल है कि यह ढोंग होता था, उसका भी और उसकी पत्नी का भी। कहते हैं कि वमी में कुछ जातियों में पति को भी अपनी पत्नी के साथ वेदना झेलनी पड़ती है। प्रसव के समय उसे घर के बाहर उलटा लटका दिया जाता है।

## अध्याय ७

## पीड़ा की आत्मीयता

रोज सुबह अस्पताल जाते हुए मुझे लगता था मानों में किसी वीते जमाने की उस रोग-प्रस्त दुनिया में जा रहा हूँ, जिसका अस्तित्व मेरे जन्म के पूर्व ही मिट चुका था।

कैसी विडम्बना थी! मुझे हमेशा अपने मेडिकल कालेज के प्रोफ़ेसरों का यह कथन याद आता था — "सज्जनो, अब हम कोड को वाइवल-युग का रोग मान सकते हैं।. . डाक्टरी की अपनी प्रैक्टिस में छालों, पेचिश और कीड़ों के रोग नागरिक-जीवन में शायद कभी आपके देखने में नहीं आयेगे।. ... हम कह

सकते हैं कि टीकों के आधुनिक उपचार के आगमन के साथ डिप्थीरिया, टाइफ़ाइड वुखार, चेचक की विभीषिका समाप्त हो गयी है। . . "

लेकिन यहाँ मेरे अस्पताल के कमरे में ही ये सब रोग मौजूद हैं और इनके अलावा और भी भयंकर रोग हमारी नित्य-प्रति की समस्या वने हुए हैं। यह सही है कि यह वीसवीं सबी का एशिया है। लेकिन पश्चिमवासियों की वीसवीं सबी इससे मिन्न है।

'नाम-था' में रोगियों की जॉच वॉग वियेंग की अपेक्षा अधिक परिश्रम-साध्य होती थी। रोगी भी अधिक होते थे। और उनके रोग कई तरह के और ज्यादा खतरनाक होते थे। अज्ञान और अध-विश्वास भी यहाँ अधिक फैले हुए थे। चोट-फेंट के जख्म अक्सर इलाज न होने या गलत इलाज होने के कारण भयंकर रूप ले लेने के वाद हमारे सामने आते थे, जिसके फलस्वरूप शल्य-चिकित्सा हमारी चौबीसों धंटे की मुसीवत वन गयी थी। रोगों के लक्षण अक्सर ऑख से देखने मात्र से प्रकट हो जाते थे। गर्मिणी ख्रियाँ, जिनमें अधिकाश स्वयं क्षय, से पीवित होती थीं, चेचक के फफोलों या फोड़े-फुन्सियों से भरे हुए छोटे-छोटे वालकों को लेकर आतीं थीं। छाले या वढी हुई तिल्ली के शिकार या कोड से गलते हुए शरीर लेकर ये रोगी डगमगाते कदमों से हमारे सामने पहुँचते थे। सूखी हुई खपच्चियों जैसी बॉह और टॉग, मॉस-हीन चेहरे और मटके-से फूले हुए पेटवाले वालक तो हमेशा ही वने रहते थे।

भयावह अज्ञान से पैदा होनेवाली स्वास्थ्य-सम्बंधी समस्याओं का हमें अक्सर सामना करना पहता था। रोग इन लोगों के जीवन में इस तरह घर कर गया है कि वे कई रोगों को जीवन का ही एक आवश्यक अग मानने लगे हैं। कई प्रकार के ज्वरों को वे सामान्य स्वास्थ्य का अग मानते हैं, जैसे मलेरिया को। मलेरिया का आक्रमण हो जाने पर वे उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न नहीं करते, फलस्वरूप धीरे-बीरे उनके जिगर और तिल्ली बढते जाते हैं और उनके शरीर धूप में पड़े हुए पत्थरों की तरह तपने लगते हैं।

प्राकृतिक पुष्टिकर पदार्थों के उपलब्ध होने के उपरान्त भी ये लोग इतने जमाने से लगभग भुखमरी की परिस्थितियों में जीवन-निर्वाह कर रहे हैं कि उनके शरीर में विटामिन, क्लिग्ध पदार्थ और प्रोटीन जमा करने की शक्ति ही नहीं रही है। कुछ दिनों की बीमारी भी उनकी काया का सतुलन बुरी तरह विगाड देती है।

हमने उन्हें विटामिनों से भर दिया; ' लाखों को भोजन ' का नैसर्गिक उपहार, वहुगुणी भोजन भी उन्हें खुव दिया। मेरी अक्सर इच्छा होती थी कि स्वास्थ्य के

## पीड़ा की आत्मीयता

सिद्धान्तों के विषय मे वैसी कक्षाएँ शुरू करूँ जैसी कि विरोप में समय नहीं मिलवा कि में शिल्य-चिकित्सा लगता था कि हर दो रोगियों में एक की किसी-न-किसी रूप में शल्य-चिकित्सा करनी होगी। मैं बहुत व्यस्त रहता था।

हम अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं रखते थे। रोगियों को देखने का समय ही एक प्रकार से शिक्षा का समय बन गया; हर रोगी किसी-न-किसी विषय का पाठ पडाने का काम देता था। मैं ठहरा आयरलैंड का मूल निवासी, सो मेरी जबान बिना रुके चलती रहती थी; मैं घटों बोलता था लेकिन यथासम्भव सरल-सहज भाषा में। चई और सी, मैगी और बूढ़ा जो, नर्स और मजदूर सब अपनी-अपनी जबान में उसे दोहराते चले जाते थे। इस तरह हम तमाम उपस्थित स्त्री-पुरुषों को यह समझाने की कोशिश करते थे कि अमुक रोगी की तकलीफ का कारण क्या था और उस तकलीफ से कैसे बचा जा सकता था।

लोग ऑखें फाह कर और कान लगा कर सुनते। उनमे जानकारी हासिल करने की उत्सुकता थी। मैं इसे व्यापक सत्य मानता हूँ कि ससार का कोई भी आदमी बीमार पहना और दुख उठाना नहीं चाहता। यदि थोडी-सी सुविधा भी मिले, तो पिछड़ी से पिछड़ी जाति के लोग भी स्वास्थ्य और जिक्त की रक्षा के सीधे-साटे नियमों का अवस्य पालन करेंगे। यह सत्य मुझे उनके चेहरों पर स्पष्ट दिखाई देता था।

अत मेरा खयाल है कि हमारी इस 'तालीम' से कुछ फायदा हुआ। यह मानना पड़ेगा कि इतनी सारी भाषाओं की गड़बड़ के कारण रोगियों को देखने का वह बक्त बहुत सख्त गुजरता था, परतु भाग्यवग हममें से किसी ने कभी यह आशा ही नहीं की थी कि यह काम सरल होगा।

मार्च महीने के प्रारम्भ में एक दिन सुबह एक हवाई जहाज हमारे अहाते के ऊपर नीची उद्दान भरता हुआ उतरने के स्थान की ओर बढा। हम जान गये कि वह डेनी शेपर्ड को छेने आया था। शेपर्ड स्वदेश छोट रहा था, जहाँ उसकी पत्नी बहुत दिनों से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अपनी लम्बी यात्रा का पहल हिस्सा डेनी को इसी विमान से तय करना था।

मेरा गला भर आया। मैंने एक लाओ नर्स से काम सम्हालने को कहा और स्वयं वाहर निकल आया। डेनी ने हमसे वचन ले लिया था कि उसे विदाई देने के लिए कोई समारोह नहीं किया जायगा और सब काम हमेशा की तरह चलता रहेगा। डेनी ने सबसे हाथ मिलाया और अपना सामान उठाया। सामान तराज् 22 15 12 c

कं पल्डों की तरह एक वल्ली के सिरों पर वॅघा हुआ था। वह चल दिया और हम देखते रहे। सहक से उड़न-पट्टी को जाने वाली पगढंडी पर मुहने से पहले उसने घूम कर हाथ हिलाया और आगे वह गया। मुझे डेनी की अनुपस्थिति बहुत खटकेगी, यह तो निह्चित था। वह पैदायशी डाक्टर है। आपरेशन की मेज के पास उसे अपने सामने देख कर मुझे एक प्रकार की हिम्मत मिलती थी। अब स्थिति बदलने वाली थी।

ा छह में जो तीन व्यक्ति मेरे साथ आये थे, उनमें से अब केवल पीट केसी यहाँ रह गया था और उसका लौटने का समय भी तेजी से निकट आ रहा था। सौभाग्य से चई विक्क्सत सहायक वन गया था। यह ढेनी के प्रयत्नों की कृपा थी कि वह लगभग उतना ही होशियार हो गया था जितना कि किसी अस्पताली हकड़ी का प्रशिक्षित सैनिक होता है। जान डिविट्री और वाव वाटर्स काफ़ी तेजी से प्रगति कर रहे थे और आपरेशनों के लिए बहुत अच्छे नर्स वन चुके थे। सात लाओं नर्सों को भी हम तालीम दे रहे थे जिनमें चार पुरुष थे और तीन क्रियाँ। मेरी नहरतों से वे अच्छी तरह परिचित हो चुके थे। परन्तु उनसे काम छेते समय, विशेषकर कठिन परिस्थितियों में, मुझे उनके प्रति काफी सावधान रहना पहता था।

पूर्व में मान-अपमान की भावना बढ़ी गम्भीर चीज होती है। स्वाभिमान और व्यक्तिगत गौरव से अधिक व्यापक होती है यह। अपने मानसिक तनाव और आइरिंग तेजिमजाजी के कारण मुझे अपने मुंह से ऐसी वार्ते निकल जाने का खटका रहता था, जो लाओ लोगों को बुरी तो लगती ही, उनसे उनका 'अपमान' भी हो जाता। और इस समय मुझे उनकी अधिक-से-अधिक सहायता की आवश्यकता थी।

मुझ पर सबसे अधिक भार शल्यविकित्सा का आ पष्टा था। कोई दिन ऐसा न जाता था, जिस दिन मुझे कोई आकिस्मिक और सकटापन्न आपरेशन न करना पढ़ता हो। कभी कोई आदमी भाछ से मार खाकर आता था, कभी कोई बचा युद्ध के पीछे छूटे हुए कारतूसों से खेलता हुआ घायल होकर पहुँचता था, कभी कोई मजदूर जगल में वास काटते-काटते अपना पैर ही काट बैठता था। परन्तु युवक और अनुभवहीन सर्जन के रूप में मेरी छुशलता की परख तो सुबह रोगियों को देखने के समय ही होती थी। कुछ रोगियों को में लाइलाज समझ वर लौटा देता था। परन्तु ज्यादातर अपने विवेक की वात अनसुनी करके में चई या वाब को रोगी को आपरेशन के लिए रोक लेने का आदेश दे देता था — 'जो भी दिन

सबसे पहले खाली पड़ता हो उसी दिन आपरेशन होगा।' इसके फलस्वरूप आपरेशनों का कार्यक्रम घटने के बजाय प्रति दिन बढ़ता ही जाता थाः।

उदाहरण के लिए, जिस दिन डेनी रवाना हुआ, थाइ दम क्रबीले का एक गालीन व्यक्ति अपनी जवान लड़की को लेकर आया। लड़की मुन्दर थी, उसके नाक-नक्श मानो सॉचे में ढले हुए थे, कजरारी ऑखें थीं। अपने काले वालों को उसने इस तरह वॉध रखा था जिससे प्रकट होता था कि उसे अभी उसका वर नहीं मिला था। अपनी ऑखों में आशका लिये हुए उसके पिता ने बताया कि बरसों से उसके पैरों और टॉगों में फोड़े-से हो रहे थे, जो ठीक होने को आते ही नहीं थे। उसका टखनों तक लम्बा घाघरा उसने कुछ ऊपर उठाया। टॉगों पर कॉसे के रंग के उभरे हुए चकते पढ़े हुए थे। उसकी चकतों से भरी हुई और रख़ी हुई टॉगों को देखते ही मेरा दिल बैठ गया।

उसके घुटने और टखने निर्जीव हो गये थे। मैंने आपरेजन का चाकू उठाया और उसके टखने में फिर पिंडली में काफी गहरा चुमाया। परन्तु लड़की हिली तक नहीं। रोग का निदान करने के लिए प्रयोगजाला में परीक्षण करने की जरूरत न थी। उसे कोड था। हर महीने कोड के कम से कम छ नये रोगी हमारे पास आते थे। इस मुन्दर लड़की के लिए में कुछ नहीं कर सकता था सिवा इसके कि जख़मों को साफ कर दूं और दर्द का ज्ञामन करनेवाली दवाइयाँ दे दूं। समय-साध्य 'डाइस-ल्फोन' उपचार की साधन-सुविधाएँ हमारे पास नहीं थीं।

एक दिन एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर आया। पत्नी के निचले होंठ से नारगी जितनी बड़ी लाल-लाल गाँठ लटक रही थी। पति ने मुझसे विनती की कि मैं उस मुसीबत को किसी तरह दूर करूँ। मैंने उन्हें वताया कि आपरेशन मुश्किल भी थी और खतरनाक भी; परन्तु दोनो पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वास्तव में मैंने ऐसा आपरेशन कभी किया नहीं था; किताबों में जो विधि दी हुई थी उसकी कुछ अस्पष्ट-सी स्मृति थी मुझे। परन्तु गाँठ बहुत बिगड़ चुकी थी और मुँह पर किसी प्रकार का भी सक्रमण बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने खतरा उठाने का फैसला कर लिया।

सक्तमण का विष मारने के लिए कई दिन 'एंटिवायोटिक' औषिधर्यों देने के वाद एक दिन उस स्त्री के चेहरे के सम्बधित भाग को सन्न करके आपरेज की तैयारी की गयी। मैंने सही ढग से आपरेजन करने की मनौती मानते हुए चाकू चलाया और गाँठ निकाल दी। होठ को यथासम्भव सफाई के साथ मैंने वापस सी दिया। रोग का निदान करने के परीक्षणों के लिए प्रयोगजाला तो हमारे यहाँ थीं नही

इमिलए मुझे यह वैसे ही मानना पड़ा कि गाँठ कैंसर की यी, और यह मैंने ईस्वर के भरोसे छोड़ा कि आपरेशन में कैंसर-प्रभावित भाग पूर्णतया निकल गया होगा।

कुछ सप्ताह में जख्म भर जाने के वाद हमने उस औरत की अस्पताल से छुटी दी। वह वहुत प्रसन्न थी। चेहरे का निचला भाग खिंच-सा गया था और टेड़ा पह गया था, परन्तु मुझे यह उम्मीद भी नहीं थी कि मैं कोई 'ह्यास्टिक सर्जरी ' का चमत्कार उस चेहरे पर कर दिखाऊँगा। उसके पित ने तो उसके ठीक हो जाने को ही चमत्कार समझा। मुझे वाद में पता चला कि वह कुछ मील दूर के एक गाँव का 'मेयर' था और घाटी में उसका वहुत प्रभाव था। उसने यह प्रचार खूंच किया कि 'नाम-था' के गौराग डाक्टरों को भगवान बुद्ध का एक वरदान मानना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि डेनी को 'हैरियट' की जरूर याद होगी, । परन्तु उसे यह ज्ञात न हुआ होगा कि उसके चले जाने के वाद "हेरियट'ने एक प्रसग में वड़ी दया-ममता दिखायी। यह सुन्दर प्रसग हमें सदैव हैरियट और पाल की कहानी के रूप में याद रहेगा।

उसका असली नाम हैरियट नहीं था। जिन लाओ नामों का उच्चारण मुक्किल होता या उनको मेरे साथी अमेजी रूप दे देते थे, यदि यह सम्भव न होता था तो वे नया नामकरण ही कर देते थे। लगभग वीस वर्ष की यह नवयुवती मात-खा कवीले की थी। कभी इस कवीले के लोग गुलाम हुआ करते थे और अब नौकरो-चाकरों का धन्धा करते हैं, यानी 'लकड़ी काटने और पानी भरने वालों' का निम्नतम वर्ग है इनका। इस औरत का नाम रखा गया हैरियट।

उसे सिन्नपात की हालत में पालकी में डाल कर हमारे पास लाया गया था। रोग वहुत वढ चुका था। प्रसूति में अपाहिज और विकलाग होने वाली औरतें मैंने और भी देखी थीं, परन्तु हैरियट की-सी दशा किसी की नहीं टेखी थी। उसका मूत्राशय तक फट गया था और ॲतिइयॉ कट गयी थीं। आपरेशन से पहले सकटापन अवस्था में कई सप्ताह उसका इलाज करना पड़ा। कई महीनों की अवधि में उसके एक-के-बाद एक कई आपरेशन किये गये।

मार्च में हैनी के प्रस्थान के समय तक हैरियट कुछ ठीक होने लगी थी। अव भी वह विस्तर में ही पही रहती। अत्यधिक पीहा के कारण वह आराम से लेट भी नहीं सकती थी। उसके मूत्रागय में केथीटर (मूत्र निकालने की धातु की नली) लगा दिया गया था और उसमें रवह की नली जोड़ दी गयी थी जिसका दूसरा छोर जमीन पर रखे हुए एक वर्तन में पहा रहता था। तथापि उसकी दगा सुधर रही थी । तभी हमने पाल नामक रोगी को उसके सामने वाले पलग<sup>्</sup>पर भर्ती किया ।

पाल कैंसर से पीडित था। उसके नितम्ब का भाग कैंसर की भेंट चढ चुका था और रोग बढ कर उदर तक पहुँच गया था। हमारे वश की बात इतनी ही थी कि कैंसर की गांठों को आपरेशन से निकाल कर उसे आराम पहुँचानेवाली औपधियाँ देते रहें। उस उपचार से उसकी दशा कुछ हफ्ते ठीक रहती थी लेकिन इसके वाद रोग और भी भयंकर हो उठता था।

हमसे जितनी होती थी उतनी परिचर्या हम हैरियट और पाल की करते थे; परन्तु उन्हें आवश्यकता और अधिक की थी। पर हमारे सामर्थ्य की भी सीमा थी। ऐसी दशा में इन दो दयनीय अपरिचित न्यक्तियों की पीड़ा और दुख-दर्द ने एक सुन्दर और दया-ममता-मय सम्बंध को जन्म दिया। शान्तिकर औषिवयों का असर खत्म हो जाने के बाद पाल दर्द से तडपने और कराहने लगता था। तब हैरियट किसी तरह अपने बिस्तर से उठती और रबड की नली को कथे पर डाल कर पाल के पास पहुँचती, उसके तिकये ठीक करती, उमें आराम देने की कोशिश करती और भोजन कराती।

फिर पाल के 'अच्छे दिन' आते। तब वह हठ करके हैरियट की देख-भाल करता। एक बार उसे अपने गरीर में विशेष रूप से शिक्त का अनुभव हो रहा था। उस बीच एक दिन हमने देखा कि वह वार्ड से गायव था। तलाश करने पर वह लाओ नर्स को नदी के किनारे मिला। वहाँ वैठा हुआ वडी मेहनत से वह हैरियट के गन्दे कपडे साफ कर रहा था।

आखिर हैरियट इतनी अच्छी हो गयी कि उसे अस्पताल से छुटी मिल गयी। वह गॉव में कपड़े धोने लगी। अपने इलाज के बदले हमें कुछ भी देना उसके लिए सम्भव न था। हम याद था कि खा जैसी निम्न जातियों में भी मान को वहा महत्त्व दिया जाता है; अत हमने उसका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि वह रोज कुछ समय अस्पताल में सफाई तथा परिचर्या का काम करेगी। अक्सर संघ्या को वह अस्पताल में काम करती रहती। पाल को अब हर वक्त देख-भाल की आवश्यकता रहती थी। उसका भार उसने विशेष रूप से अपने ऊपर ले लिया।

में दूर बान फू वान नामक पहाड़ी गाँव में गया हुआ था। उस वीच मृत्यु ने दया करके पाल की पीड़ा का अन्त कर दिया। लाओ नसीं ने मुझे, लौटने पर बताया कि हैरियट अन्त तक उसके पास रही। इन टोनों की पारस्परिक मेवा से वे भी उतना ही प्रभावित हुए जितना कि मै। अल्बर्ट स्विल्जर जिस चीज को

34 4 2 44

'पीड़ा झेलने वालों की आत्मीयता' कहते हैं, उसका यह भन्य स्वरूप ह देखने को मिला, यह हमारा सौभाग्य था।

जंगली जानवर आस-पास के जंगल में वरावर उत्पात करते रहते थे। उ दिनों वाघों की चर्चा ही हर एक की जवान पर थी। मेरे साथी एक दिन छट्टी कर बाघ के शिकार पर जाने को उत्सक थे। परन्तु छट्टी के लिए समय ही कहाँ था वाघ की खाल पसन्द मुझे भी थी, परन्तु मुझे डर था कि कहीं कोई वाघ । मेरी खाल से अपनी मॉद न सजा ले। एक दिन तबके ही एक लाओ लहके अपनी फ़र्राटेवन्द जवान में हमें नींद से झिंझोड कर जगाया । उसका केव एक शब्द हमारी समझ में आया - ' सुआ ' जिसका अर्थ होता है ' बाघ । ( कुछ और ढंग से वोलें तो इसी शब्द का अर्थ ' क़मीज ' और ' खरीदना मी होता है।) हमारी कल्पना में यही चित्र आया कि कोई वालक वरी तर धायल हो कर खुन में लयपथ पड़ा होगा। अपने दिमाग को ठिकाने करके ज चई ने उस लड़के की वात समझी तव हमें मालूम हुआ कि लड़के के वाप अभी-अभी एक वाघ को अपनी गोली का शिकार वनाया था। उस वाघ को व हमें भेंट करना चाहता था। वहुत ख़ुश हो कर हम उस आदमी के गाँव गये नाक से पूछ तक सात फ़ीट लम्बा और तीन सौ पाउड वजन का जानदार वाघ उस मारा था। गॉव-वालों ने मुझे वाघ के कान दिखाये। वे कई जगह से कटे हुए थे गॅाववालों का कहना था कि यह इस बात का सबूत था कि बाघ ने कभी को आदमी मार कर खाया होगा। कान कटने से आदमी खाने का कोई सम्बंध मा दिखायी नहीं दिया, परन्तु में चुप ही रहा।

जंगली सूअर भी बहुत खतरनाक जानवर है। आदमी को देख कर वह भागत नहीं, बित्क उस पर हमला करता है। सूअर के शिकार के लिए लाओ लोक पगड़्द जैसी साफ और सकरी जगह चुनते हैं। गाँव के आदमी लाइन बना व कंधे-से-कथा मिलाये हुए और ढोल बजा-बजा कर शोर करते हुए जंग में जाते हैं। सूअर आगे भागता है और अन्त में साफ़ किये हुए रास्ते व पगड़ंडी को पार करता है। वहीं शिकारी किसी पेड पर अपनी पुराने ढग व बन्दूक़ साथे बैठा रहता है।

एक बार आदमी पेंड पर चढ नहीं पाया था कि सूअर जंगल से खुली जगह । निकल आया। आदमी को देखते ही उसने आक्रमण कर दिया। जंगली सूअर वहुः बडा होता है और उसके मुँह पर दो मुड़े हुए दॉत होते हैं। किसी-किसी सूअ के ये दॉत आठ इंच के होते हैं। स्अर ने उस आदमी को गिरा दिया और घूर कर अपने दॉत उसकी जॉघ में गड़ा दिये। टॉग उन मुड़े हुए दॉतों में फॅस गयी। अपना सिर हिला-हिला कर सूअर ने आदमी को खूब पटका। आदमी की जॉघ का मॉस अलग हो गया। वह बेचारा द्वरी तरह चीख रहा था। सूअर के दॉतों से वह हूट तो गया लेकिन सूअर अपने दॉत बार-बार उसके मोंकता रहा। आखिर दूसरे लोगों ने सूअर को किसी तरह भगाया, तब उसकी जान छूटी। गॉव-वालों ने तुरन्त एक आदमी दौड़ा कर हमें सूचना दी कि वे घायल को 'नाम-था' ला रहे है। आखिर जब वह उस घायल अवस्था में हमारे पास पहुँचा, तब उसके जरीर में मानों रक्त की एक बूँद शेष नहीं रही थी।

ख्न इस कदर वह रहा था कि रोगी के घुटने पर रक्त-नाली का मुँह हमे बॉथना पड़ा। उसका दायाँ हाथ इस घुरी तरह घायल हो गया था कि उसके ठीक होने की उम्मीद ही नहीं थी। हमने उसे साफ किया और निर्जीव मास निकाल कर सी दिया। हाथ अन्त में किस काम का रहेगा इसका विचार किया ही नहीं जा सकता था। मास आदि का एक लोथड़ा मात्र वह रह गया था। 'एंटिवायोटिक', 'एंटिगंग्रीन' और 'एटिटिटेनस' औषधियों ने घावों को ज्यादा पकने से बचा लिया। कई हफ्तों के बाद वह युवक चलने लायक हुआ। परन्तु उसे टॉग को लम्बा करने की कोशिश करने के लिए हम बड़ी मुक्तिल से राजी कर पाये, क्योंकि दर्द तब भी काफी होता था और टॉग कुछ छोटी भी हो गयी। कई महीने बाद वह हमसे मिलने आया। तब वह मामूली तौर से लंगडाता था। उसके दाये हाथ के जख्म भी भर गये थे, परन्तु हाथ विल्कुल बेकार हो गया था; वह कलाई से लटका हुआ मास का लोथडा वन कर रह गया।

यह है जंगल के लोगों की जिन्दगी! जब तक में लाओस में रहा, मुझे स्वय भी कुछ सीमा तक डर बना रहता था, ससार से बिलग हो जाने का डर, अकेलेपन का डर और उस विस्तृत तथा भयावह जंगल का डर। मेरी तो मान्यता है कि जंगल में साहस मूर्ख ही दिखा सकता है। सॉप, जोंक, बाघ, जंगली सूअर, चमगादह, मलेरिया के मच्छर—इन सबकी उपस्थिति साहस के प्रथम आवेश को शीघ्र ही शेष कर देती है और उसकी जगह स्थापित करती है भय की भावना और आशंका।

इस तरह महीनों गुजर गये। वीच-वीच में लगता या मानो रोग और यमराज कुछ आराम कर रहे हों; परन्तु यह आराम की अवधि कभी लम्बी नहीं होती थी। ऐसे फुर्सत के दिनों में में 'नाम-था' में घूम-घूम कर दोस्तो और पड़ौसियों से मिलता था। उस समय मेरा अन्तर एक अप्रकट आनन्द से भर जाता था। इम अमरीकी थे, हमारी चमडी सफ़ोद थी, हमारी भाषा, हमारे तौर-तरीके और आदतें भिन्न थीं, परन्तु अव हम अजनवी या अजीब लोग नहीं थे। हम 'वहीं के 'हो गये थे।

गहर में तिकोने चौक के एक किनारे पेडों के बीच, १८० वर्ग-फीट की लिम्बी-चौड़ी चादर लटका कर, उससे हम सिनेमा के पर्दे का काम लेते थे। उसके ठीक पीछे अपने घर के सामने वाले चरामदे में हम सिनेमा की मगीन लगाते थे और एक पेड के कटे हुए तने पर लाउड-स्पीकर लगाते थे। इस तरह सध्या को औसतन १००० आदमी पर्दे के दोनों ओर बैठ कर किल्में देखने का आनन्द लेते थे।

खोमचे वाले मजालें या मिट्टी के तेल के लैम्प जमा कर सड़क के किनारे बैठ जाते थे। मिठाई, जरवत, चावल की गोलियों और सूअर के मॉस के कीमे का तथा उन लोगों की पसन्द के कुछ अजीव कीड़े-मकोड़ों, चमगादड़ों और छोटी-छोटी मछित्यों के व्यंजनों का उनका बन्धा खूब जोरों से चलता था। हमारे फिल्मों के प्रदर्शन उन लोगों के व्यापार के लिए वरदान सावित हुए थे। जान और बाब को जिकायत थी कि मुनाफे में हमारा भी हिस्सा रहना चाहिए था।

प्रदर्शन ग्रुह्स होने के वाद में चौक में चक्कर लगाने निकल जाता था। वहीं पुलिस-थाना था। हमारे अग-रक्षक उसी में रहते थे। दिन भर जगल में गरत करने के वाद थके-हारे और कीचड़-मिटी में सने हुए सिपाही वरामदे में बैठे होते थे। उनसे साहव-सलामत होती थी। वहीं बौद्ध मन्दिर था। जानदार पगोड़ा था वह। गिल्ट और चीनी मिटी उस पर चढी हुई थी। उसकी बाहरी पीडियों के दोनों ओर देवदूतों की दो सुन्दर जेड की मृतियाँ वनी हुई थीं। मन्दिर के आगे था श्रीमती फूमा सस्सादी का मकान। मकान हो में उनकी दुकान थी। बुनाई, सिलाई और कई छोटी-मोटी चीजों का व्यापार वे करती थीं। हमारी वे मित्र थीं और हम पर वढी मेहरवान थीं।

श्रीमती सस्सादी की एक और विशेषता थी। हम जिस 'दिन नाम-था' पहुँचे थे डेनी ने उसी दिन इस विशेषता का पता लगा लिया था। 'नाम-था' में मिंगर, की सिलाई मकीन केवल एक थी और वह मजीन थी श्रीमती सस्सादी की। मजीन थी तो वहुत पुरानी, चलाने के लिए उसमें पेडल लगे हुए थे, लेकिन काम आक्चर्यजनक करती थी। हेनी ने हमारे सामान से निकाल कर कपड़ा उन्हें दिया था और श्रीमती सस्सादी ने उससे जहमों और आपरेशनों के लिए पिट्टयॉ वरौरा वना दी थीं। हमारा सिलाई का सारा काम तव से वे ही करती थीं। हमारे कपड़ी

की मरम्मत करती थीं और पुरान कपड़ों के नमूने पर नये कपड़े बनाती थी। इस मारे काम के लिए वे हमये लेतीं कुछ नहीं थीं। परन्तु इस विचार से कि समरीकियों में भी 'मान 'की भावना तो होती ही है, वे कभी-कभी हमसे 'चाकलेट ले लेती थीं। भगवान् तुम्हारा भला करे, श्रीमती सस्सादी!

तस्ते के पार कुछ अजीव-सी और मद्दी बनावट की दुकानें भीं। अधिकाश दुकानें विल्लयों पर ऊँचे वने हुए मक्तानों के वीच-बीच में अवस्थित थीं। आगे, आधी गली पार करके पडती थी सिसावथ की साफ-सुथरी और वद्दी-सी 'हर माल' की दुकान। उन दिनों सिसावथ का पुत्र छुटियों में 'नाम-था' आया हुआ था और दुकान पर बैठता था। वह वियंतियेन में लाइमेंड में पढता था। पन्द्रह वर्ष का खबरमूरत लडका था वह। उसकी बुद्धि पैनी थी। फ्रासीसी भाषा वह चड़ी खबी में बोलता था और अमरीकी भाषा के 'ओके' (बहुत अच्छा), 'धैंक यू वेरी मच" (आपको बहुत धन्यवाद) आदि फिकरे भी बोलता था तथा 'एटम बम' तो (अनिवार्यतया) बोलता ही था।

इसके आगे गाँव के जाहरी, खुना की दुकान थी। खुना कमाल का कारीगर था और सोने व चाँदी की घडी मुन्दर चीज वनाता था। मुद्रा का 'नाम-था' में कोई विशेष महत्त्व नहीं था और कागज की मुद्रा का तो विलक्षल ही नहीं। महत्त्व था तो नाँदी और सोने का। परन्तु इस देश में जहाँ वस्तुओं की अवला-बदली-की प्रणाली प्रचलित थी, इन व मूल्य धातुओं का मूल्य भी कुछ कम था। अतः लोग इन्हें जमा करके रखने के बजाय खुना के पास लाते थे और वह उनमें मुन्दर-मुन्दर जंजीरे, हार, कानो के बुन्दे, और ब्लाउज में लगाने के बदन बनाने के अलावा व्यक्तिगत उपयोग की दात-खुदनियाँ और कान साफ़ करने की मलाइयाँ आदि बना देता था।

कुछ महीने पहले छुना गिर पद्म था जिससे उसके पर में मोच आ गयी थी। हगने पर में पट्टा तो बाध दिया। इसके बाद ऐसे रोग में 'नोबोकेन' का इंजेन्फान देना मजी की बात है, कोई बहुत जरूरी नहीं, फिर भी किसी कारणवर्ण से भेने छुना के सूजे और दुखते हुए टलाने में उस किस्म के 'नोबोकेन' का इंजेन्फान टे दिया जिसका असर बहुत दिनों तक रहता है। इससे दर्द तुरन्त बन्द हो गया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने आभार दर्जाने के लिए चाँदी की सुन्दर जंजीर, करें व इसरे कई आभूषण हमें दिये। मेरे साथी इन्हें पासर बहुत खुण हुए। लेकिन बाब के सुस पर बिन्ता भी रेलाएँ सिंच गयी। उसने पृद्ध-"नोबोकेन का असर टलाना टीक होने से पहले ही बदि उत्तर गया तब क्या होगा है"

चीक के एक कोने के पास इस गाँव के पाकिस्तानी निवासी रहते थे। याकूब, अब्दुल्ला और इस्माईल उत्तरी वर्मा में घूमते-फिरते 'नाम-था' में भा कर बस गये थे। लाओ क्लियों से उन्होंने विवाह कर लिया था और तीनों के कई-कई बच्चे थे। गाँव में ये बच्चे सबसे चतुर और सुन्दर थे। अपने इस्लाम धर्म के नियमों का वे पूर्णतया पालन करते थे। गाँव के सब लोग अपने लाओ त्योहार मनाते थे, देशी शराब पीते थे और सूअर का माँस खाते थे, परन्तु ये लोग। अपने धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार उनसे दूर रहते थे। तथापि समाज में उनका सबसे मेल-जोल था और मान भी।

याकून कई वेटों का नाप था। उसका सर गजा था और वह लम्नी दाही रखता था। अन्दुल्ला भारी-भरकम आदमी था. खन वहा पेट था उसका। मैंने उसकी कमर में आपरेशन करके एक गाँठ निकली थी। तनसे वह मेरा गहरा दोस्त वन गया था। इस्माईल वहुत मला आदमी था। 'नाम-था' में अफीम की सबसे वही दुकान चलान का सम्मान (१) उसे प्राप्त था। मेरे कुछ रोगी उसके श्रेष्ठ प्राहक थे, उनका रोग सबसे खराव और लाइलाज था। शायद उन्हें मेरी मार्जीन से अधिक आनन्द अफीम के सेवन में आता था। ऐसी दर्दनाक हालत में में उन्हें दोष नहीं दे सकता।

ईस्टर के पूर्ववत्तीं शनिवार को हम रोगियों को देखने मे व्यस्त थे कि दो लम्बे कद के व्यक्ति हमारे अस्पताल में आये और बहे तपाक से उन्होंने 'हैलो ' कह कर हमारा अभिवादन किया। वे देखने से ही कठोर जीवन के आदी और अमरीकी जान पहते थे। उन्होंने आपना परिचय 'सेवेंथ हे एडवेंटिस्ट ' मत के मिशनरी कहकर दिया। एक का नाम था एच कार्ल क्यूरी— दुवला-पतला गरीर, सिर मे टाट और आयु लगभग ४० वर्ष। दूसरा था आर सी हाल – मुस्कराता हुआ चेहरा, वाल सैनिक ढंग से कटे हुए और उम्र तीस से कुछ ऊपर। हाल ने वताया कि वे उद्दन-पट्टी पर जैसे ही हवाई जहाज से उत्तरे कि कोई आदमी उनका सामान उठा कर उन्हें हमारे पास ले आया। 'नाम-था' में गोरे लोग और किसके पास आते?

हमने दो खाली खोखे मँगवा कर उन्हें वैठाया और उनसे कहा कि हम जरा रोगियों को निपटा दें। काम खत्म कर के हम उन्हें अपने घर ले गये और फिर जो बातें ग्रुष्ठ हुई तो बहुत रात गये तक चलती रहीं। सोने, भोजन करने, कैं काम-काज करने और प्रार्थना के समय तो बातें बन्द रहीं, बाकी ईस्टर का दिन ह निकलने तक चलती रहीं।

## पीड़ा की आत्मीयता

वैकाक में 'एडवेंटिस्ट' मताविलम्बयों का वहुन अच्छा अस्पताल हैं। उत्तरी धाइलैंड में उनके कई डाक्टरी मिशन काम कर रहे हैं। क्यूरी अन्यन्त उत्साही और निष्ठावान व्यक्ति था। उसने मुझे बताया कि वे लोग लाओस में अपना मिशन स्थापित करने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने आये थे। वह मुझमें सवाल पर सवाल पूछता गया और देश के मध्यवर्ती तथा उत्तर भाग की अवस्था के बारे में जो कुछ मुझे मालम था भैने उने बताया।

ईस्टर रिववार को दोपहर का भोजन करते समय मुझे एकाएक याद आया कि कई दिन पहले मैंने गॉव के कुछ पाकिस्तानी बच्चों की मुन्नत करने का वादा किया था। इस्लामी पंचांग के अनुसार वह रिववार उनके लिए शुभ था इमिलए उन्होंने मुझमें उस दिन बरावर की आयु वाले कुछ लड़कों की मुन्नत कर देने को कहा था। इमारा प्रायाल था कि यह काम हम मिनटों में निवटा देंगे। जब मुन्नत करने बैठा तब मुझे मालम हुआ कि कितने सारे बच्चे उन्होंने पेदा किये थे। मुन्ने ठीक संख्या तो याद नहीं है, लेकिन सात से ज्यादा मुन्नतें हमने उम दिन जहर की। और जिनको मुन्नत को गयी वे सभी शिशु भी नहीं थे, इमिलए पूरे आपरेशन के मब तीर-तरीक़े बरतने पड़े। अधेरा पड़ने के बहुत देर बाद हम घर लीट और थक कर ऐसे चूर हो गये थे कि आते ही पह रहे। पादरी बयूरी ने जोर-जोर ते हैंसते हुए कहा—" जरा मोचिये, आप है आयरलड़वामी केंबोलिक, आज इंस्टर रिविवार के दिन आपने भोजन किया मेविथ डे एडवेटिस्टों 'के नाथ, और लाओस के इस बीद राज्य मे आपरेशन के हप मे आपने नम्यत्र किया है मुसलमानों या एक प्राचीन हीवू संस्कार!"

क्यूरी और दाल में जितना ही मेरा मेल-जोल बढा उतना नी शांवक मुझे यह विस्ताम दोता गया कि वे लाओरा की आश्चर्यजनक सेवा कर सकते थे: दमिला, प्रयत्न-स्वरूप भेने उन्हें चढ़ावा दिया। मिशनरियों के प्रति लाओ सम्बार के रूज पर क्यूरी देरान था। मुझे सुकी है कि वह कुछ अधिकृत रूप में अब बदल सुका है।

बंद्ध-वर्ष में एक बहुत महान त्यांहार होता है 'सोगकान' का। नव-वर्ष पर यह त्यांहार सनाया जाता है। इन रोज गोव की सारी गन्तर्गा जलाया जाती है और हर कर छास्त्री तरह साक्ष दिया जाता है। दीकों की मान्यता है कि बीते हुए यर्ष की कोई भी चील तये वर्ष में नहीं आनी चाहिए। यह अहान साना जाता है। मीं कहिये कि एक प्रस्तर ने परम्बरस्थन हर निर्माण को कि दर यह जन-व्याह्य- विभाग का सफाई का दिन है। जितना प्रभावशाली यह विश्वास है, रूखा-सूर तर्क उतना कभी नहीं हो सकता।

प्रति दिन प्रात काल के समय वौद्ध भिक्ष पगोडा के घंटे वजाते, हैं। दूसरा का होता है कि भिक्ष भगवा रग के वस्त्रों में जल्द ही भिक्षा के लिए आ रहे हैं विनम्रता के साथ — यद्यपि इस विनम्रता में भी किसी प्रकार गर्व की मलक रहत है — ये भिक्ष काल में भिक्षा-पात्र दवाये हुए पिक्त वना कर गॉव को मलक रहत से गुजरते हैं। हर घर के सामने घर का एक व्यक्ति एक घुटना जमीन पर टेक क वैटा रहता है। वह पात्र में चावल या रोटी डालता है और कहता है धन्यवाद। भिक्ष कोई उत्तर नहीं देते और यदि भिक्षा देने वाली कोई स्त्री हुई तो वे उसक ओर देख भी नहीं सकते। इसके पीछे विश्वास यह है कि दाता भिक्ष को भिक्षा कर अपने परलोक के जीवन के लिए भोजन सम्रह करता है। भिक्ष निमित्त मात्र हैं।

सोंगकान के त्यौहार पर भिक्षु मिक्षा के लिए वस्ती मे नहीं जाते, अपितु उनवें लिए भोजन पगोड़ा में ही पहुँचाया जाता है। १९५७ में बौद्ध नव वर्ष का युत्यौहार १२ अप्रैल के दिन पड़ा। १३ तारीख़ से कई दिनों तक मनाये जानेवाल भोज का यह त्यौहार ग्रुल हुआ। पगोड़ा की लम्बी-लबी मेजो पर भोज़न, चावल फल, भांस आदि के ढेर लग गये। स्थानीय वाद्य-वादकों का दल मंजीरे आहि मंगल-वाद्य वजा रहा था, ढोल तो थे ही।

भगवान बुद्ध की सब मूर्तियों को स्नान करवाया गया और पगोडा के प्रवान भिक्ष को भी विधिवत स्नान करवाया गया। गाँव के युवकों ने बड़े-वूढों के हाथ में सुगन्धित जल डाल-डाल कर उन्हें तौलिये दिये। चई ने मुझे बताया कि गुज़ं जमाने में युवक बड़े-बूढों को स्नान कराते थे और उन्हें कपड़े पहनाते थे २५०० वें बौद्ध वर्ष में यह रीति पुरानी और अनुपयुक्त मानी जाने लगी थी।

इसके वाद दिन भर, और कई दिनों तक लोग खुल कर खिशियों मनाते रहे । इन दिनों वड़ी अजीव-अजीव वातें होती हैं । उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को प्रिय हों और वह अपनी यह भावना प्रकट करना चाहे, तो वह वड़ी-सी तूम्बी मे पानी भर कर आप पर उडेल देता है। दुर्भाग्य से हम बहुतों के प्रिय-पात्र थे। जब भी हम सड़क पर गुजरते तो कोई न कोई लड़की जो वैसे सकुचाई-सकुचाई रहती थी, अपने घर से निकल कर हमे पानी मे सराबोर कर देती थी। यह एक प्रकार का टोना है, इसमें लड़की की यह कामना छिपी रहती है कि अगली वरसात में खूब पानी पड़े ताकि फसल अच्छी

हो। एक-दूसरे पर भर-भर तूम्बे पानी डालने की यह प्रथा इस प्रार्थना का प्रतीक है कि खेतों के लिए बहुत-सा पानी उपलब्ध हो।

इस त्यौहार में गाँव के वच्चो को अनेक कहानिया सुनायी जाती हैं। अधिकाश कहानियो का सम्बंध जल से होता है। मुझे एक प्राचीन गाथा खूव याद है। वह पौराणिक नागों के विषय में है। ये नाग हिमालय के अनवतप्त नामक परीलोक में रहते थे और झील में खेल-खेल कर अपने लम्बे-लम्बे फनो से पानी की बौछारे उडाया करते थे। यह जल उठ कर आकाश में पहुँचता था और वर्षा वन कर पृथ्वी पर गिरता था। त्यौहार के दिनों में इस कामना से इन सपों को भोजन भेंट किया जाता था कि वे प्रसन्न हों, खूव पानी उछालें और वर्षा में बहुत जल वरसाये इस प्रकार अमरीका की तरह लाओस में भी नव-वर्ष का त्यौहार जल से तर होता है।

सभी वाद्ध त्याहारों में ख्य समारोह किये जाते थे। ये सीघे-सादे लोग मिल-जुल कर आनन्द मनाते है। वे नीका-दौडो, लाम-वोंग, प्रेम-सभाओ और वाची अनुष्ठानों का आयोजन करते थे और ऐसे अवसरों पर वाद्य रात में बहुत देर तक वजते रहते थे। चारण अपने गीतों में प्रेम, शौर्य और इतिहास की कथाएँ व प्राचीन कल्पनातीत गाथाएँ सुनाते थे। उनकी मुस्कराहटों से मुझे सन्देह होता है कि वे कभी-कभी उस अमरीकी दल के विषय में भी गीत गाते थे जो उनके देश में मौजूद था।

हमने गौर किया कि गांव में कुछ पेड़ सोगकान के लिए ख्व सजाये गये थे और वाकी यों ही छोड़ दिये थे। हमें वताया गया कि सजे हुए वृक्ष वोधि वृक्ष थे। वोवि वृक्ष भगवान बुद्ध की ज्ञान-प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। बोधि वृक्ष के नीचे ही बुद्ध ने तपस्या की थी और उनके अन्तर्चक्ष खुले थे।

वर्ष के इस भाग में अनेक प्रेम-सभाओं का आयोजन होता है। जिस प्रकार ऐसी एक सभा में चई से हमारी प्रथम भेट हुई थी, उसी प्रकार दुभाषिये और नर्म इनमें हमें हमेशा मिल सकते थे।

हमारे पास की चीज अभी समाप्त नहीं हुई थीं, फिर भी मैने फिजर को लिखा और उन्होंने मेरी जरूरत की और भी चीजें भेज दीं। "लाखों को भोजन" ने सुझे कुछ और प्रोटीन-चूर्ण भेजा। इस चूर्ण को यहाँ "या मि हेन्ह " कहते थे। विटामिन तरल रूप में थे इसलिए वे "या मि हेन्ह नाम" कहाते थे। चूर्ण के नाम में "नाम" जब्द नहीं जुडता था। "या" का अर्थ है "औषधि", "मि" अर्थात् "युक्त" और "हेन्ह" का अर्थ "महान जिक्त।" इस देश के लोग लगभग भुखमरी की अवस्था में रहते हैं। जान पहता है कि उनके शरीर में विटामिन, स्निग्ध पदार्थ अथवा प्रोटीन का सग्रह होता ही नहीं। कुछ दिन की चीमारी से ही उनके स्वास्थ्य का सतुलन विगष्ट जाता है। वेरी-वेरी के रोगी हमारे पास बहुत अधिक आते थे। यह रोग विटामिन ची १ की कमी से होता है। हमारे ऑख के रोगी भी अक्सर विटामिनों के अभाव का शिकार होते थे। लगभग हर रोगी को हम डेका-वि-सोल देते थे। जिन्हें "शक्ति" की आवश्यकता जान पहती थी उन्हें हम "लाखों को भोजन" का चूर्ण देते थे। फूले हुए पेट वाले नंगधईग वालक, क्षय-पीडित गर्भिणी महिलाएँ, तथा छाले, मलेरिया व अन्य वीमारियों से पीडित वयप्राप्त व्यक्ति इसी श्रेणी में आते थे।

मैंने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि वे अपने वच्चों को किसी भी रूप में वीमार होते ही या बुखार चढते ही मेरे पास छे आया करें; परन्तु उनकी समझ में वात आयी नहीं। जैसा में वता चुका हूँ, कई बुखारों को वे सामान्य स्वास्थ्य का अग ही मानते थे। इस मान्यता को उनके मस्तिष्क से निकालना लगभग असम्भव था। वच्चा हमारे पास पहुँचने से पहले-पहले, यदि किसी और भी भयंकर रोग का नहीं तो वेरी-वेरी के चंगुल में तो आ ही चुका होता था। लाओस में बुनियादी मुक्तावला अज्ञान से था, वीमारियों से नहीं।

वॉग वियेंग में हम गाँव के स्कूल में हफ्ते में तीन दिन नियमित हारों लिया करते थे। उनमें हम स्वास्थ्य और साफ्त-सफ़ाई के बुनियादी सिद्धान्त समझाते थे। नाम-था में मरीजों की क़तारें ज्यादा लम्बी लगती थीं और जल्य-चिकित्सा में बहुत समय लगता था; अतः हम वैसी नियमित हारों नहीं ले सकते थे। परन्तु रोगियों को देखने का ढंग हमने ऐसा रखा कि प्रत्येक रोगी की दशा के वारे में हमारी चर्चा ही हास का रूप ले लेती थी। रोगी अपनी वारी की प्रतीक्षा में बरामदे में जमा रहते थे। जब कोई माता अपने रोगी बालक को हमारे पास लाती तो हम उसे रोग की रोक-थाम के तरीक़े और इलाज अच्छी तरह समझाते। दरवाजे के सामने वराम्दे में बैठे हुए रोगी ध्यानपूर्वक हमारी वार्त छुनते रहते। उनमें जानकारी प्राप्त करने की उत्सक्ता थी। वे दुख-दर्द में ही जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते थे। वे स्वस्थ रहना और प्रगति करना चाहते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें वीमारीयों से छुटकारा मिल सकता है।

एशिया के लोगों को शिक्षा देने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि शिक्षा उनके किसी देशवासी के द्वारा दिलवायी जाय । हम यह काम नसों और दाइयों के द्वारा करवाते थे । हमने उन नसों, और दाइयों को अपने साज-सामान, पिट्टियों और

औषधियों का उपयोग सिखाया और निरापद रूप से, अर्थात चोट-फेंट, सक्रमण अथवा दिष्ट्रिनता के खतरों से बचा कर, प्रसूति करवाने का ढग सिखाया। इसके बाद उन्हें 'केअर ' के प्रसूति के उपकरण दिये ताकि वे खुद प्रसृतियाँ करवायें। नाम-था की सैनिक टुकड़ी के सैनिकों को भी हमने तालीम दी। उन्हें भी जरूरी डाक्टरी साज-सामान दिया । कभी-कभी गाँवों के सरदार अपने किसी आदमी को हमारे पास कुछ दिनों के लिए बुखार अथवा जिस रोग से भी उनके गॉव उस समय पीड़ित होते, उसी की कुछ जानकारी हासिल करने के लिए भेजते थे। उन्हें तालीम के वाद हम जरूरी उपकरण और औषधियाँ दे कर वापस भेजते थे। सबसे ज्यादा महत्त्व शल्य-चिकित्सा का था और उसके वाद तालीम का । समय की दृष्टि से हमारा लगभग आधा दिन तालीम के काम में बीतता था । परन्तु इस तालीम का स्वरूप अमरीका के लेक्चरों जैसा तो शायद ही कभी होता था। हम अक्सर हाथ का वना हुआ 'ब्लैकवोर्ड ' ले कर किसी गाँव मे पहुँचते थे और सब लोगों को जमा करके उन्हें प्रसृति, अथवा मलेरिया अथवा गन्दगी व वीमारियो के आपसी सम्बंध की वाते वताते थे। परन्तु सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका छोटे-से रोगी दयनीय बालक का जीता-जागता उदाहरण और उसके रोग की चर्चा रहती थी । अस्पताल में इन अवसरों पर प्रतिदिन सौ से अधिक व्यक्ति तो उपस्थित रहते ही थे।

एक वार थाई न्यूआ कवीले का एक आदमी हमारे पास आया । यह कवीला पिर्चमी चीन और वर्मा की सीमा पर रहता है । उसके एक पैर में बहुत पुराना ज्ञाल्म था, अधिकाश पैर एक लाल-लाल घाव-सा वन कर रह गया था । उसकी बदबू से नाक फटी जाती थी । पैर की उगलियों और एड़ी की रगें खराव हो गयी थी और छोटी पड़ गयी थीं । मजबूत लाठी के सहारे ही वह आदमी चल पाता था । यदि उसकी जगह कोई दुर्वल बूडा होता तो चल ही न पाता । हमने उससे पूछा कि उसे हमारे पास पहुँचने में कितने दिग लगे थे। उसने वताया, "बहुत दिन।" उसने कहा कि हमारे काम की चर्चा पिर्चमी पहाड़ियों के उस दूरवर्ती प्रदेश में भी पहुँच गयी थी । प्रत्यक्षतया हमारे नन्हें से दीपक का उजाला दूर-दूर तक हो रहा था।

हर हफ्ते युनान और कैंटन से चीनी लोग आया करते थे। वे वास्तव में राजनीतिक शरणार्थी होते थे। अब वहाँ भूमि के चीनी साम्यवादी सुधारों का जमाना स्था और लोगों पर उसी के अनुसार कर लगाये गये थे। यह सही है कि पहले की कि शासन-सत्ता उन्हें पसन्द ने थी, तथापि नये " कृषि सुधारकों " ने जो सब्ज बाग कि दिखाये थे वे कार्य-इप में परिणत नहीं हो रहे थे। सद्यपि उत्तरी वियतनामा कि

के कैथोलिकों की तरह उनका साम्यवादियों में धर्म के विषय में झगड़ा न था, तथापि वे अव दुनिया के उस प्रदेश से निकल भागना चाहते थे । कई लोगों के दूर-दराज के सम्बधी उत्तरी लाओस में रहते थे, सो वे छुट-पुट सख्या में इस गॉव पहुँचते थे।

इन शरणार्थियों में एक बृद्ध चीनी दम्पित की करण स्मृति अब तक मेरे मन में है। ये दम्पित केंद्रन से आये थे। हमने उसकी पिरचर्या की, उन्हें कम्बल और आषिया दीं और "या मि हेन्ह " दिया। गवर्नर ने अपने निवास-स्थान से जरा दूर पर ही एक झोपड़ी उन्हें रहने को दी। कई सप्ताह बाद उस बृद्ध चीनी ने हमारे घर आकर एक उपहार मुझे दिया। में ठहरा कुलीन व्यक्ति (मैडारिन), अंत 'उसने मेरे ग्यारह नम्बर के पैर के लिए काले कपड़े का एक जोड़ा चीनी जूता बनाया था, उसका माप या सात नम्बर।

एक वार एक धनाढ्य चीनी वर्मी सीमा के मुओंगा सिंग स्थान से आया। उसकी पन्द्रह वर्ष की आकर्षक पुत्री उसके साथ थी। लड़की का ऊपर का होठ फटा हुआ था। हमने उसका इलाज किया और अस्पताल से छुटी पाने के वाद बाप-बेटी चीन के निचले भाग में गायव हो गये। चाओ खाओंग का दावा था कि वह आदमी लाल चीन की सेना का कोई अफ़सर था। हम तो इतना ही जानते हैं कि उसने हमारे साथ बहुत सहयोग किया, हम अमरीकियों ने उसकी पुत्री के लिए जो कुछ किया, उसका उसने बहुत उपकार माना। हमने उस लड़की की कुरूपता को मिटा कर उसे काफ़ी रूपवान बना दिया था। मेरा ख्याल है कि अब उसे हमसे घृणा करने में अधिक कठिनाई महसूस होगी।

लोगों का चीन से इस तरह भाग-भाग कर आना वचैनी के उस नासूर का प्रतीक है जो चीन को खोखला किये दे रहा है। शायद किसी दिन साम्यवादियों के जघन्य हत्याकाड, उसकी कूरता और मयावहता उस देश में खून की नदियां बहा देगी। आतक की जिस योजना ने अभी चीन को आलोहित कर रखा है, शायद एक दिन उसे उठा कर फेंक दिया जायगा और जनता खजादी के लिए विद्रोह कर देगी। में उपदेश देना नहीं चाहता, परन्तु में कामना करता हूं कि उस समय अमरीका आगे वह कर चीन की जनता को जूते वनाने वाले उस वूढ़े चीनी की सम्बंधी मान कर उसकी सहायता करेगा। सहायता हमें करनी ही चाहिए। इतिहास यही सीख देता है, भले ही कुछ लोग यह कट उक्ति दे कि इतिहास की एक मात्र सीख यह है कि इन्सान इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता।

हमारा आपरेशन का कमरा लगभग उतना ही व्यस्त रहता था जितना कि अमरीका में वैसे कमरे रहा करते हैं। एक वार हमारे पास एक युवक आया। वह मकान वनाने के लिए जंगल में वाँस काट रहा था। उसका हॅसिये जैसा बढा-सा चाकू फिसल कर उसकी एडी में जा लगा, जिससे उसकी एक महत्त्वपूर्ण रग कट गयी। खून ज्यादा नहीं निकला था। वह हमारे पास पहुँचा। हम उसकी रग को जोड़ने में सफल हो गये और उसकी टॉग को हमने पूरी तरह लम्बा कर दिया। कई महीनों के बाद हमने उसे देखा; उसकी टॉग लगभग पूर्णतया ठीक हो गयी थी।

मई के महीने में एक दिन तीसरे पहर के वाद दो लड़के भागते हुए हमारे घर आये। उन्होंने हॅाफते हुए हमें वताया कि किसी बच्चे का हाथ एक विस्फोट में छुरी तरह घायल हो गया है। कुछ मिनटों में ही घायल वचा अस्पताल पहुँच गया। उसके खून तो बहुत कम वह रहा था, लेकिन उसके सारे चेहरे, पेट और हाथ पर कलास पुत गयी थी। हाथ की जगह मांस का एक लोयडा लटक रहा था। उस लड़के को जंगल में कहीं एक कारतूम मिल गया था; गायद लड़ाई के दिनों में पड़ा रह गया होगा। बच्चे जैसे अमरीका में होते हैं, वैसे ही यहाँ भी; कुत्हलं वश उसने कारतूस को चट्टान पर दे मारा। उसके विस्फोट से उसके दाय हाथ का अधिकांश भाग उड़ गया, दायीं ऑख चली गयी और पेट वाहद से जल गया। दुर्घटना के कुछ घंटों वाद ही वह आपरेशन के कमरे मे पहुँच गया। उचित औषधियों मिल जाने से उसे 'गैंग्रीन ' (मास का सड़ाव) नहीं हुई। गैंग्रीन वहुत दुरी वीमारी है।

वाव और जान ने मेरी सहायता की और छोटे-मोटे काम चई ने सम्हाले। मैंने लड़के की उंगलियों के लोथड़े काट डाले और हाथ की हिंहुयों के जोड़ अलग कर दिये। जिराओं की जड़ों में हमने 'नोवोकेन' के इंजेक्जन दिये और रक्त-नालियों के सुँह में दोहरे टॉके लगाये। जहम को खूव साफ करके उसको सी दिया: केवल एक छोटी-सी नलों के लिए जगह रखी, ताकि उससे सफाई की जा सके। हाथ किसी काम का रहेगा यह तो उम्मीद ही नहीं थी। इलाज ने असर खूव किया और हाथ का जहम भरने लगा। ऑख के लिए कोई चारा ही नहीं था। उसका एक हाथ और एक ऑख चली तो गयी लेकिन जीवन चच गया; इसीके लिए उसने आभार माना।

कुछ दिनों वाद अमरीका से हमारी डाक में मुझे एक पत्र मिला। ऐसे मर्मस्पर्शी पत्र बहुत कम लिखे गये होंगे। एक स्त्री ने लिखा था कि वह हड़ी के कैसर से मर रही है परन्तु उसे कोई यह बात बताता नहीं है। उसकी टाँग और बाँह की हिंहुयों में असहनीय दर्द होता है, फिर भी यह दर्द पाकर वह प्रसन्न है क्योंकि इस दर्द को भगवान के अपण करके वह मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए उससे कृपा की भीख मांग सकती है। मुझे लगा कि उसकी प्रार्थनाओं की शक्ति ने ही हमें वह वुद्धि, अवसर और औषधियाँ दीं जिनसे हम उस छोटे से वालक की टटी-फूटी हिंहुयों का उपचार करने में सफल हुए।

फटे हुए होंठ हमने वहुत-से सिथे। यह रोग लाओस में कोई असाधारण रूप से फैला हुआ नहीं है, परन्तु वात यह थी कि उस पहाड़ी प्रदेश में यह समाचार सव ओर फैल गया कि गोरे डाक्टर इस जन्मजात विकलता का उपचार करने में समर्थ हैं। कभी-कभी सप्ताह में पाँच-छ व्यक्ति इस शल्य-चिकित्सा के लिए आ जाते थे। इनमें अधिकांश नवयुवक या किशोर होते थे। हम होठों को सुन्न करके गालों की मांसपेशियों से काम लेकर होंट अच्छी तरह सीं देते थे। इस उम्र का रोगी अधिकतर पूरा सहयोग देता है जिससे नतीजा अच्छा निकलता है। परन्तु वचों के मामले में तो लड़ाई-सी लड़नी पहती थी। रोते-चिल्लाते वचों को बेहोश करना पहता था और 'नोवोकेन ' देना पहता था। बेहोश हो जाने के बाद बालक का आपरेशन में यथासम्भव शीघतापूर्वक करता था तािक आपरेशन बच्चे के होश में आने से पहले ही पूरा हो जाय। आपरेशन को बीच-बीच में में इसलिए रोक देता था कि मेरे सहायक इस बीच कृमि-विरहित ताैलिये से बच्चे का मुंह ढाँप कर उसे थोड़ी-सी बेहोशी की दवा और सुँघा दें। बच्चे बीच-बीच में बुदबुदाते थे, होंठ बिचकाते थे, परन्तु कुल मिलाकर परिणाम अच्छा ही रहता था।

चई ने एक षार मुझे बताया कि उसने वाजार मे एक बच्चे की आपरेशन का वर्णन करते सुना था। उस बच्चे का जन्म से ही होंठ भयानक रूप से फटा हुआ था। गोरे डाक्टर जब उसके गॉव में आये, तब उसकी आयु तेरह वर्ष की थी। उसके माता-पिता उसे तुरन्त हमारे पास लाये और हमने उसका आपरेशन किया। आपरेशन बहुत कामयाव हुआ और लहके के होंठ पर सिलाई का एक निशान मात्र शेष रहा। बढ़े जोश के साथ वह लड़का अपने साथियों को आपरेशन का व्यीरा सुनाता था। "वह गोरा ओझा जो खूब लम्बा है, और बहुत तेजी से बोलता है, उसने अपने सहायकों से कहा कि मुझे उठा लें। दोनों सहायक ओझाओं ने मुझे उस लम्बी मेज पर लिटा दिया जो उनकी अस्पताल की झोंपड़ी में रखी है। फिर एक सहायक ने मेरे मुंह पर। एक तरह का जाद रखा जो दिखता कपड़े के टुकड़े जैसा था। इसके बाद वे मेरी नाक पर बहुत ही सीटी सुगध का कोई

जाद्-भरा तरले पदार्थ टपकाने लगे। मुझे के होते-होते रह गयी, परन्तु जल्द ही में किसी और जगह जा पहुँचा, जैसा सपने में होता है। मुझे इसके बाद कुछ याद नहीं है; परन्तु में जब जागा तो उनकी दूसरी ही झोंपड़ी में था। मेरे घर-वाले वहीं थे और उनके पास धातु का एक दुकड़ा था जिसमें उन्होंने मुझसे अपना मुँह देखने को कहा। मैंने अपना चेहरा उसमें देखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि नदी के स्वच्छ जल में दिखांयी देता है। गोरे डाक्टर ने मेरे ऊपर वाले काले होंठ को खींच कर वैसे ही सी दिया था जैसे मां अपने सारग सीती है। मां ने मुझे बताया कि वह सारी कार्रवाई खिडकी से देख रही थी; मेरे खून की नदियां बह रही थीं। वे डाक्टर किसी चीज के दुकडों में उसे जमा करके जमीन पर बाल्टी में डालते जा रहे थे। मेरा चेहरा अब पुराना चहरा नहीं रहा था; बिल्कुल नया था जैसा कि अब तुम्हें दीख रहा है। अजीव हैं ये गोरे लोग।"

हमारे पास विजली नहीं थी इसलिए एक्स-रे की व्यवस्था नहीं हो सकी। वॉहों और टॉगों की हटी हुई हिंडुयाँ हम स्पर्श से अनुमान करके बैठाते थे। खूब सारी ह्रास्टर लगाते थे और ढेर सी प्रार्थना करते थे, और हटी हुई हिंडुयाँ ठीक-ठीक जुड़ जाती थीं। 'गेत्रीन' का खतरा हमेशा बना रहता था। मुझे एक आदमी की याद है। वह खेत में काम कर रहा था कि उसकी मेंस ने उसे घायल कर दिया। उसकी वायीं वॉह की हड़ी हट गयी और हटे हुए दोनों सिरे मॉस को छेद कर वाहर निकल आये। यह दुर्घटना सुबह घटी थी। दिन भर और अगले दिन सुबह तक उस दूर के गाँव में कोई ओझा ह्री जड़ी-बूटियों, वॉस के पिंजरों, गोबर और मंत्रों से उसका इलाज करती रही। रात को वॉह से बदबू आने लगी और चमड़ी पर आड़े-तिरछे गहरे रग के चकते उठ आये।

अगले दिन तीसरे पहर ओझा ने रोगी को हमारे पास भेजा। तब तक 'गेंग्रीन' ग्रुरू हो चुका था। हाथ विल्कुल ठंडा पड़ा था, सूज गया था और फालों से भर गया था। वॉह में त्वचा के नीचे गैस भर गयी थी। वॉह को काट कर अलग कर देना ही एकमान इलाज था। परन्तु यह कदम उठाने से पहले 'गेंग्रीन' से सघष करना था और आदमी को उस बेहोशी-जैसी हालत से चैतन्यावस्था में लाना था। 'एटी-गेंग्रीन' औषि के पहले बड़े-से इजेक्शन से कोई मुसीवत पैदा नहीं हुई, परन्तु दूसरे इंजेक्शन का बुरा असर हुआ जिससे रोगी मरते-मरते बचा। भरपूर 'एटिवायोटिक औषिधयों' परिपूर्ण परिचर्या और बॉह के विघटन ने उसको मीत के भुँह से बचाया और वह स्वस्थ हो कर अपने 'गाँव लौटा।

हम नाम-था में आनन्द भी मनाते थे । वह दिन हमारे लिए महान और स्मरणीय अवसरों में से हैं जिस दिन गाँव के वच्चों का एक नये और मनोरजक कार्यक्रम से परिचय कराया गया। यह कार्यक्रम था दीड़ों और खेल-कृद का। गाँव के स्कूल के अध्यक्ष के सहयोग से योजना बनायी गयी। फिर जीतने वालों के लिए पुरस्कार हूँ ह कर निकाले। हमने तीन टाँग की दीड़ करायी, पचास मीटर की दीड़ करायी, रस्साकशी कारवायी और अपने यहाँ प्रचलित ऐसे दूसरे कई "प्रगतिशील" कार्यक्रमों का आयोजन किया। इनाम के रूप में अपने पास से चाक्लेट, पेंसिल और कैलेंडर दिये। हमारे पास लाओस-नरेश की कुछ प्रचार-सम्बधी तस्वीरें भी थीं। ये उच्चतम विजेताओं को दी गयीं। फिर हर विजयी वालक की हमने अपने "पोलेरायड" कैमरा से तस्वीर उतारी। प्रत्येक विजेता को अपने उम गीरव की यह स्थायी यादगार मिली।

चीनी सीमा के निकट-वर्ती प्रदेश के गाँवों में साम्यवादी जिस सफ़ाई के साथ गौराग-विरोधी प्रचार का विष फैला रहे थे, वह आशिक रूप में हमारे 'टेरामाइसिन' और 'डेका-वि-सोल' के घोलों में घुल कर मिट गया। परन्तु मुझे विस्वास है कि इस सम्वध में खेल-कूद और गॉवों में पार्टियों आदि के आयोजनों, फिल्मों के प्रदर्शनों तथा वच्चों के साथ हमारे हेल-मेल ने भी उतनी ही सहायता की।

जान, वाय और में — हम तीनों कैथोलिक हैं। उत्तर के एकान्त उस प्रदेश में पादरी नहीं हैं। हमारे आवास-काल में दो वार एक मिशनरी अवश्य वहाँ हमारे पास आये। उस झोंपड़ी में उन्होंने प्रार्थना करवायी। आधे घंटे के लिए वह झोंपड़ी इस प्रकार भगवान का उपासना-मन्दिर भी वनी। वहुत सुलकर था यह प्रसग। मैंने सतार के भन्य से भन्य गिजीघरों में प्रार्थना में भाग लिया है। सतार के अनेक देशों में, यूरोप की प्रायम्सी और एशिया की कुछ भाषाओं में धमंगुकओं के उपदेश सुने हैं; परन्तु उनके शब्द मुझे कभी इतने सार-गर्भित प्रतीत नहीं हुए, उन शब्दों में इतनी गम्भीरता और गहनता प्रतीत नहीं हुई जितनी कि उस छोटे-से फासीसी मिशनरी के सरल-शब्दों में थी।

नाम-था में हमारा रहन-सहन वॉग वियेंग से अधिक अच्छा था। अच्छा रखना दरअसल जरूरी था, क्योंिक यहाँ परिस्थितियाँ दस गुनी ज्यादा खराव थीं। नाम-था मच्ययुग के गाँव जैसा था। अपने घर को 'रहने लायक " हालत में बनाये रखने का काम हमेशा ही लगा रहता था। बार-बार हमें उसकी रगाई, सफ़ाई और मरम्मत करनी पहती थी। एक दिन तीसरे पहर एक दीवार का निचल भाग पूरा का पूरा घरागायी हो गया। वॉस को दुन कर दीवार बनायी जाती हैं। गोवर, धार्न-का छिलका, पान का रस, चूना और कुछ दूसरी चीजें जिन्हे या तो वहाँ के लोग ही जानते हैं या उनका भगवान जानता है, मिलाकर लेई-सी बनायी जाती है। यह बुने हुए बॉस पर चढा दी जाती है। इस तरह घर बन कर तैयार हो जाता है, जिससे एक गन्ध निकला करती है।

चहुत-से लोग कहते हैं कि लाओ लोग आलसी होते हैं । लाओ लोगों की तरह, उनकी-सी झोंपड़ी में रह कर मैंने जो अनुभव किया है उसके बल पर में कह सकता हूँ कि यह मत मिथ्या है। मैं कुछ कामों की सूची यहाँ देता हूँ जो हर आदमी को वहां करने पढ़ते हैं। उसे लोहे को गर्म करके गढना पढ़ता है, अपना हल वनाना होता है और उसकी मरम्मत करनी होती है, हल का डडा और जुआ खुद वनाना होता है। जुताई और बुवाई के लिए हल का फल बार-बार नया बनाना पड़ता है। अपने घर की बराबर मरम्मत करनी होती है. नयी दीवारें वुननी पडती है, छत के लिए घास-फ्रस और पत्तों की व्यवस्था करनी होती है, रसोई के उपकरणों की मरम्मत करनी पडती है । अपनी गाडी उसे ठीक हालत में रखनी पड़ती है, वैलों को चारा-पानी देना पड़ता है, रस्से-रिसयॉ वनानी होती हैं। जरूरी चीजे ख़द जमा करके जाल बनाना पड़ता है और भोजन के लिए मछिलेंग पकड़नी पड़ती है। घर के लिए करघा बनाना पड़ता है ताकि पत्नी और लड़िकयाँ कपड़ा बुन सके। परन्तु इसके लिए पहले रूई उगा कर उसे धुनना, साफ़ करना और रगना पहता है। अपने वीमार मवेशियों की देख-भाल उसके जिम्मे रहती है। वह खेती करता है, अपने धार्मिक कर्तव्यो का पालन करता है, मुर्गे-मुर्गियाँ और वत्तरें पालता है, वाग लगाता है। इतने काम करने वाला आदमी आलसी नहीं हो सकता।

े वह अज्ञानी हो सकता है, परन्तु हाथ-पर-हाथ धर कर बैठने वाले सर्व-ज्ञानी वियक्ति से निकम्मी चीज ईश्वर की इस स्रष्टि में कोई नहीं होती। लाओ लोगों की अपनी संस्कृति है, एक निश्चित दिशा का ज्ञान उन्हें है; यह ज्ञान सकीणे अवश्य है, परन्तु गहन है,।

अमरीकी व्यक्ति अपनी कार्थ-क्षमता में हास का सन्देह होते ही कई स्कृर्तिदायक वस्तुओं का सहारा छेता है। मोजन के पूर्व बोरबोन (एक प्रकार की मदिरा) और पानी, काफ़ी में थोड़ी-सी अतिरिक्त केफ़िएन (एक औषि ), औषि यों की एक-आध स्फूर्तिदायक, गोली भी। लाओ लोगो को ये साधन उपलब्ध नहीं हैं। उनका भोजन न नियमित होता है न विशेष पुष्टिकर। चिपचिपा चावल उनकी ख़राक, की मुख्य चीज है। भाप से पका कर और कई तरह की चटनिया मिला

कर वे यह चावल खाते हैं। मछली, मिर्च और दूसरे ममालों से वे अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। सबसे प्रिय वस्तु का नाम है "पादेक।" नमक और मछली की यह भयावह तरकारी पूर्व की मिर्चों का चटपटा व्यजन होता है। वियत नाम में इसी को न्यूओक मोम कहते हैं। भोजन में अंडे एक महत्त्वपूर्ण चीज होते हैं। मुर्गा को लाओ में "काइ" कहते हैं और अंडे को "काइ काइ।" दूघ की चीज़ें खायी ही नहीं जातीं। गाय, सूअर और मुर्गा के व्यंजन त्यीहारों और दावतों में ही बनाये जाते हैं। इन अवसरों पर चावल की देशी शराब भी पी जाती है। मेरी जवान को तो यह शराब मिट्टी का तेल माल्यम होती थी।

अफीम के साथ तम्बाकू की खेती होती है। पहाड़ के लोगों के पास जब चावल घट जाता है, तब वे पड़ीस के किसी गॉव में जा कर अफ़ीम या तम्बाकू के बदले चावल ले आते हैं। पॉच-पॉच छ-छ वरस के बच्चों का बड़े-बड़े सिगार पीना कोई असाधारण वात नहीं है। लगभग सभी उम्र के मर्द और औरतें धूम्रपान करती हैं। तम्बाकू उनकी अपनी होती है और उसे केले के छोटे से पत्ते में लपेट कर वे सिगरेट-सा बना लेते हैं।

हमारे भोजन में पूर्व और पश्चिम के व्यजनों का मेल रहता था। हम वहाँ के दुवले-पतले मुर्गे और अडे अपने भोजन के साथ मिला कर खाते थे। वहाँ की मछली की तरकारी वन्द डिव्बों के मॉस के साथ खाते थे। एक वार वाघ वा मॉस खाने की भी कोशिश की, लेकिन वह ऐसा लगा जैसे टेनिस के पुराने जूते।

उनके गंदे वच्चे हमारे लिए मनोरजन का साधन थे। उनका दल हमेशा ही मौजूद रहता था। दिन भर और रात को काफ़ी देर वे हमारे आस-पास घूमते हुए हमें घूर-घूर कर देखते रहते थे। अजीव अमरीकियों को भोजन करते देखने में उन्हें विशेष रूप से आनन्द आता था। कभी उनके चेहरे उतरे रहते थे, कभी खिले रहते थे, परन्तु उनमें कुत्हल और जिज्ञासा की भावना वरावर बनी रहती थी। कुछ वच्चे हमारे सफेद चमकदार चेहरों और हाथों को देख-देख कर आपस में वार्ते करते थे और कुछ वैठ कर सिर्फ़ देखा करते थे। इली के इस डेरे में वच्चों पर ही नहीं, किसी पर भी कोई प्रतिबंध नहीं था। कई बार शर्मील बच्चे अर्मा माताओं के साथ आते थे और वार-वार हमारी ओर देख कर अपनी माँ की ओर ताकते थे मानो इस तरह उससे आश्वासन प्राप्त करते हों।

कुछ समय तक एक मेओ लड़का वहाँ रहा था। वह कभी-कभी सच्या को हमारे । पास आ वैठता था। मेओ कवीले के लोग वहुत ऊँचे पर्वतों में रहते हैं। कहते । हैं कि ३२०० फ़ीट से कम ऊँचाई पर वे जिन्दा ही नहीं रह सकते। मैंने उस लहके से पूछा कि उसके घर वाले हमेशा पहाड़ों की चोटियों में ही क्यों रहते हैं। इसका उत्तर वह न दे सका। उसने कहा कि वह अपने पिता से पूछा कर वतायेगा। कुछ दिन वाद लौट कर उसने बताया कि उसने अपने पिता से पूछा था; परन्तु उसे भी इसका कारण ज्ञात न था और उसका पिता अपने पिता से पूछेगा। मूढ़े का उत्तर था कि उसका दादा वहीं पर्वत के जिखर पर रहता था, और उसके पुरखे वहीं पर दफन थे; उस जगह को छोड़ कर कहीं और जाने का कोई कारण उसे दिखायी नहीं देता था।

ये मेओ लोग बहुत-कुछ तिल्वत-वासियों जैसे दीखते हैं और सू-चुआन के प्राचीन मंगोल राज्य से आये हुए हैं। उनकी जवान याओ जवान से सम्बधित है। ये लोग ढीली-ढाली नीली पतछनें और ढीली-ढाली कमीनें पहनते हैं, जो कमर के ऊपर तक ही रहती हैं। कमर में ये भड़कदार लाल दुपट्टे वॉधते हैं। गले, कलाइयों और एडियों में चॉदी के चड़े-चड़े छले डालते हैं। पुरुष मज़वूत और गठे हुए गरीर के होते हैं। उनकी नंगी कमर में पेट की मोटी-मोटी मॉसपेजियॉ दिपायी देती हैं। फॉसिसियों का कहना है कि लाओस में सबसे अच्छे सैनिक मेओ ही होते हैं। प्रत्येक मेओ के हाथ में आपको एक लम्बी-सी वन्दूक दिखायी टेगी। ये वन्दूके घोड़ेदार होती हैं। इनके लिए ये लोग भेंस के सींग को खोखला करके उसमें वाहद भर कर चलाते हैं। वन्दूकों की नाल लगभग तीन फीट होती है और हत्ये की बनावट पिस्तील जैसी होती है। यह वन्दूक बड़ी मेहनत के सांघ बनायी जाती है। कहा जाता है कि सदियों पहले 'जीसट' सम्प्रवाय के ईसाई मिशनरियों ने चीनी लोगों को कुछ वन्द्रके दी थीं। उन्हीं के नमूने पर ये वन्दूके आज तक बनती आ रही हैं।

कई वार शाम को इस उत्साहहीन ऑखोंबाछे मेओ ठढ़के जिने अन्य ठड़के हमारे साथ देर तक ठहरते थे। हमें अपने पार्मेंछ खोलने में आनन्द आता था और प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर हमारे ये मेहमान, हमें देन्तन में आनन्द लेते थे। एक ही डाक से इतनी चीजे आ जाती थीं कि उन्हें खोलने में घंटों छग जाते थे। हम दवाइयों के नमूने, उपकरण, विटामिन की गोलियाँ, चाक्लेट और पित्रकाएँ, सय-फुछ शौर से देखते थे। हमें ज्ञात हुआ कि मनोरजन के लिए शिराम पर, सिनेमा या टेलिविजन अनिवार्थ नहीं है; जीवन की छोटी-मोटी सरल-सहज चीजें ही आनन्द प्रदान कर सकती है।

मीबे-मफोहों के धुंड-के-धुंड हवाने उदते रहते थे। यह नमले ज्यादा परेशान परने वाली मुनीबत थी। इनके मारे रात में शत्यनिकित्या करना असम्मव था। जब किसी सकटापत्र रोगी का आपरेशन रात में करना ही पड़ता था, तो की है वित्तियों के गिर्द उड़ते रहते थे, हमारे वालों में घुस जाते थे, वार-वार चेहरे से टकराते थे और जख्मों तक में पहुँच जाते थे। जालियाँ, पर्ट वगैरे लगा कर हम हार गये, वे किसी चीज से रकते ही नहीं थे। हवा में उनके ठट्टे जमे रहते थे। कभी तो रातों को हमें वित्तयाँ बुझानी ही पड़ती थीं, क्योंकि उन की हों- के मारे जीना भी दुश्वार हो जाता था। हम हार मानकर वित्तयाँ बुझा देते थे और मच्छरदानियों में घुस कर नींद के इतजार में करवटें बदलते रहते थे।

पानी और उसके मित्र जो इसी घर में रहते थे, वरावर हमारे पास आते-जाते थे। वे कोच पर बैठ कर कभी हमसे वातें करते थे, कभी पित्रकाओं के पन्ने पत्य करते थे और कभी हमारी ओर केवल ताकते ही रहते थे। वीवार गिराने और बनाने, वारिश का पानी जमा करने, घर की मरम्मत, मकान की वेरीनकी घटाने के लिए तस्वीरें चिपकाने, या चमगादड पकड़ने के कामों में वे अक्सर हमारा हाथ भी वॅटाते थे। पानी के छोटे-छोट बच्चे घटनों के वल चलकर हमारे कमरों में आ पहुँचते थे और थोडा-सा पेशाव करके लीट जाते थे।

जो थोड़े-से लोग हमसे मिलने नाम-था पहुँचे, उनमें एक महिला भी थीं। उनका नाम था मेरियन डिक्स। आप हालिचुड की फोटोकार और लेक्चरर थीं। उन्होंने हमारे विषय में सुन रखा था। उन्होंने "भाईचारा कार्रवाई," वियत नाम और दक्षिण-पूर्व एशिया के दूसरे हिस्सों के बारे मे लघु-चित्र (Documentaries) बनाये थे। उन्होंने हम पत्र लिख कर नाम-था आने की इच्छा प्रकट की। हमारा स्वीकृति-सूचक उत्तर उन्हें महीनों वाद मिला, परन्तु उसके प्राप्त होने पर कुछ सप्ताह मे ही वे आ पहुँचीं।

अधिकाश लोग इली से मिलने आने से ढरते थे। अनेक तितली-नुमा औरतें तो नाम-या के पास फटकने की बात सोच भी नहीं सकती थीं। कई अमरीकी पुरुष चीन की सीमा के इतने निकट आने और वहां पर फॅस जाने का खतरा उछने को तैयार न थे। परन्तु मेरियन डिक्स साहसी महिला थीं। उन्होंने हालिबुड़ की चमक-दमक को नमस्कार किया और एक रोज-पीठ पर अपना सामान लादे और पतल्कन पहने नाम-था की उछन-पट्टी पर उतरीं। सो पींड बजन के कैमरे उनके, साथ थे।

एक सप्ताह से कुछ अधिक वे हमारे साथ उहरीं और हमारे घर के स्नान के फ़ल्वारे का भी उन्होंने उपयोग किया। (हमारे फ़ल्वारे का उपयोग करने वाली वे पहली और अतिम महिला थीं।) भैने मेरियन से कहा कि हम सब उन्हें एक

महान स्त्री मानते हैं। इतनी दूर से नाम-था आना यों ही खतरनाक था; वरसात के मौसम में आने में तो खतरा दुगना था। हमने उनसे इस वात के लिए क्षमा मॉगी कि उन्हें हम पुरुषों के बीच ही रहना था; स्त्री कोई न थी। उन्होंने उत्तर दिया—" हर औरत इसीके सपने देखा करती है।" हमारा खाना वनाते-वनाते उन्होंने यह बात कही। इसीसे ज्ञात हो जाता है कि घर में औरत का होना कितना हितकर है।

एक और किस्सा मई महीने का है। मिलने-जुलने वाला तो कभी-कभास पहुँचता था और जब पहुँचता था तो वह समय हमारे लिए वहा आदन्दमय होता था। यद्यपि हम हमेशा और ज्यादा-से-ज्यादा जिन्दादिल वने रहने की कोशिश करते थे, फिर भी अकेलापन हमे काफी खलता था। मेरियन के आने से पहले एक वात हुई। हमने श्रीमती काविन की चौथी प्रसूति करायी। वच्चे की ऑखें कुछ नीले रंग की थीं। इसकी गाँव मे खूब चर्चा हुई। रंग पर सबसे पहले गौर चाओ खुओंंग ने किया था और खूब जोरों से उसने इसकी घोषणा की। इस चौथे बच्चे के जन्म की खुशों मे काविन ने हमे शैम्पेन (बिडिया किस्म की एक शराव) की एक बोतल दी। उसने यह बोतल महीनों से छिपा कर रखी थी। शैम्पेन की इस बोतल की भी एक कहानी थी। राजधानी में काविन का कोई दोस्त था। अपने चौथे वालक के जन्म पर भेंट देने की योजना वना कर कई महीने पहले यह बोतल काविन ने उसी दोस्त से राजधानी से मंगवायी थी। बोतल की कहानी यही खत्म नहीं होती।

पहले में यह बता दूँ कि हमारा रहन-सहन उन लोगों के निकट था जिनके वीच हम काम कर रहे थे। विजली के वहे-वहे जेनरेटर, पानी के नल, 'हि-फी' रेकाई-लेयर, वगैरा जानदार चीजें हमारे पास नहीं थी। इतना ही इन्तजाम था कि जीवन असहनीय न होने पाये और साथ ही, जीवन का जो स्तर हमें यहाँ अपनाना पड़ा था, उसके अनुसार कुछ आमोद-प्रमोद भी रहे। निश्चय ही हमें अवसर अमरीकी जीवन की याद आती थी। जो चीज वहाँ साधारण थी वह यहाँ के लिए ऐस्वर्य का साधन थी। परन्तु आदिम युग के जगल और छोटे-से गाँव में हम यथासम्भव आराम से रहते थे। हम साफ-सुथरे रहते थे, कपड़े वदल कर भोजन करते थे, रोज दाडी वनाते थे, कभी काम-काज के द्याव में भले ही कोई ऐसा-वैसा जन्द मुँह से निकल जाता था, अन्यथा श्रेष्ट भाषा का प्रयोग वरते थे, और एक जान्तसुखी परिवार की तरह रहते थे। यह मव था, लेकिन 'जैम्पेन' पीने को नहीं मिलती थी।

, हमारे एक मित्र श्री विल डेवीज फिलिपाईंस में स्किब फार्मास्यटिकल कम्पनी का काम करते थे। उन्होंने हमें लिखा कि वे अपनी कम्पनी के व्यापारियों से मिलने के लिए एशिया के दौरे पर जाने वाले थे। इस यात्रा में वे वियंतियेन आ रहे थे सो उन्होंने पूछा था कि नाम-था आने की भी गुंजाइग थी या नहीं। हमारे काम में उन्हें दिलचरपी थी। यह स्पष्ट ही है कि हमे स्किव फार्मास्यटिकल कम्पनी में दिलचस्पी थी। हमने उन्हें पूरा च्यौरा लिख दिया कि अगर वरसात से पहले इघर आयें तो कैसे हवाई जहाज किराये कर के वे यहाँ आ सकते थे तथा हम उनके आगमन के लिए कितने लालायित थे। मेहमानी से हमें मोहव्वत थी, छेकिन लोग आते ही कभी-कभी थे। अपनी छुट-पुट यात्राओं में एक विमान हमारा यह पत्र छे गया और कई महीने वाद श्री डेवीज नाम-था आये। वे हवाई जहाज से उतरे तो घूल में नहाये हुए थे। उनका पहला क़दम उडन-पट्टी की कीचड़-मिट्टी में पड़ा और हमारे मुख पर तुरन्त मुस्कान फूट पड़ी। ये हमारे मेहमान थे-बड़ा कीमती सूट, रेशम की टाई, और उनके कथनानुसार " अद्वाईस डार्लर ( लगभग सवा सौ रुपये ) का जूता।" कीचड़ में घॅसते क़द्मों से चल कर वे हमारे घर पहुँचे और स्नायविक तनाव से थक कर पह गये। उन्होंने कहा कि जीवन में कभी इतनी खीफनाक और खतरनाक उद्दान उन्होंने नहीं की थी, उनके विमान का चालक उत्तर की ओर उडता ही जा रहा या और उन्हें विश्वास था कि वे वहुत दूर ठाठ चीन की सीमा में चले आये थे। उनका यह भी कहना था कि जिस कम्पनी में उन्होंने अपना बीमा करा रखा था अगर वह उस हवाई जहाज को देख लेती तो उनकी तमाम पालिसियों को फीरन रह कर देती। आख़िर जब चालक ने नाम-था की उड़न-पद्दी उन्हें दिखायी तो विल डेवीज को वह " वर्चों के खेलने की गली " जैसी लगी।

हमने उनसे कहा कि भोजन करने से पहले वे वरसात के मीठे पानी से फ़ल्वारे के नीचे बैठ कर नहा लें। इससे उन्हें आराम पहुँचेगा। उन्हें बहा आस्वर्य हुआ कि स्नान का यह "सभ्य" साधन हमारे पास मीजूद था। हमारा प्रस्ताव उन्होंने तुरन्त स्वीकार कर लिया और वे वहे आनन्द से नहाये। फिर उन्होंने हमारे साफ खाकी कपडे पहने और भोजन करने के लिए तैयार हो गये। हमने अपना वैटरी का टेप-रिकार्डर चला कर कुछ शास्त्रीय सगीत सुना। यह यंत्र विल डोनोवन ने अमरीकी सूचना सेवा (USIS) सैगोन से भेजा था। उसमें न विज्ञापन थे, न वाजाह सगीत, श्रेष्ठ सगीत मात्र था। इस अवसर के लिए जान और सी ने वहुत ही उम्दा खाना पकाया था। भोजन

के वाद हमने काविन से प्राप्त हुए मेहनताने के रूप में दुर्लभ 'शैम्पेन' का सेवन किया। गराव बहुत ठंडी तो नहीं हो सकी थी, लेकिन जंगल के जीवन में हमारा यह "ठाठ और शान" देख कर डेवीज चिकत हो गये। कुछ दिन बाद वे हवाई जहाज से वियंतियेन वापस लौट गये। इस बार भी उनकी यात्रा आशंकाओं से रिहत तो नहीं ही थी। कई महीनों बाद उन्होंने हमें धन्यवाद का पत्र भेजा। पत्र लिखने मे विलम्ब करने पर उन्होंने क्षमा मांगी थी और लिखा था कि वे "कािफडेंगियल" पित्रका के लिए एक लेख लिखने मे व्यस्त थे। लेख के लिए उन्होंने शीर्षक सोचा था "गर्म जल के फव्वारे और ठंडी शैम्पेन" अथवा "इली मिशन की वास्तविकता।"

हमारा जीवन दो दुनियाओं में वॅटा हुआ था। कुछ क्षण तो हम ऐसे आचरण करते थे जैसे अमरीका में बैठे हुए हों। ये क्षण आनन्द के होते थे। इसी बीच एकाएक कोई विभीषिका हमारे सामने आ कर हमें उस नर्क की याद दिला देती थी जिसके कि किनारे पर हम वैठे थे। बिल का खत आये कुछ दिन ही वीते थे और हम उस पर हस रहे थे कि कुछ लोग एक रोगी लडके को लेकर अस्पताल आये, इसने हमें फिर उसी गन्दगी में धकेल दिया।

उस दिन तीसरे पहर थाइ दाम नवीले के चार आदमी न्हें पास आये। वे थक कर चूर हो रहे थे। उन्होंने अपने कघों पर दो बिल्लयाँ उठा रखीं थी, जिनसे एक पालकी-सी टॅगी हुई थी। पालकी में एक पतले-से गद्दे के ऊपर और सुती कम्बलों के नीचे से एक लड़के का दुवला-पतला उदास चेहरा और बालों से भरा हुआ सर दिखाई दे रहा था। उसका भाई और मित्र कई दिन चल कर उसे अपने गॉव से नाम-था लाये थे। किसी तरह पहाड़ों और घाटी को पार करके वे लोग वहाँ पहुँचे थे। अस्पताल के सामने उन्होंने उस दयनीय प्राणी का बोझा कंधो से उतार कर धरती पर रखा और वही जा कर हमने उस लड़के की परीक्षा की। पहली चीज जो हमने देखी, वह थी जुओ की भरभार। सर उसका ज़ुओ से भरा था और शरीर में खुजली हो गयी थी। कम्बल हटाते ही एक दर्दनाक दृश्य हमने देखा । लडका ऐसा दीखता था मानो अभी-अभी दाशाक कन्सेंटेशन कैम्प (वन्दी-शिवर) से छूट कर आया हो। उसका शरीर ऐसा हो रहा था जैसे दर्द के मारे सदा के लिए ऐंठ गया हो। बायीं टांग की मांसपेशियां सह-सी गयी थीं। उसका रोग बहुत पुराना हो चुका था। चूँकि वह हर समय लेटा रहता था और कभी हिलता-डुलता नहीं था, इसलिए उसका वाकी गरीर अकर्मण्यता के कारण बेकार हो गया था; मानो लक्तवा मार गया हो। उसकी दूसरी टॉग में कोई

खराबी न थी, लेकिन उसकी जॉघ सूखकर मेरी कलाई के बराबर रह गयी थी। उसका घुटना सूजा हुआ था और उसमें मवाद पढ़ गया था। पिंडली की मॉसपेशियॉ ऐसी लगती थीं जैसे मेंडक भी टॉगों का मॉस। उसकी पीठ और रीढ़ लेटे रहने के कारण फ़ालों से भर गयी थी। गन्दा इतना था कि सर्व-व्यापी मिक्खियाँ वहीं उसके चेहरे पर आ पहुँची, उसके मुँह, कानों और आँखों में घुसने लगीं। उसका माई वरावर उन मिक्खियों को उदाता जाता था।

हमने उस लहके को अस्पताल में रखना स्वीकार कर लिया। उसका नाम था नई। परन्तु हमने पहले उसके सामने यह शर्त रखी कि वह नदी पर जा कर खूव अच्छी तरह नहा कर आये। न्यू जर्सी रीड कार्निक फ़ार्मास्युटिकल हाउस ने हमें केल नामक शैम्पू भेजा था जो जुंओं को मारने में रामवाण था। वहीं से एक मरहम भी आया था, जिसके एक वार लगाने से ही खुजली मिट जाती थी। नई जीवन में पहली वार साबुन लगा-लगा कर नहाया और हमने उसे वार्ड में दाखिल कर लिया।

अगले दिन सुबह मेरे साथियों ने हिंदूगों के इलाज का जास तरह का पलग तैयार कर दिया। एक मजबूत चारपाई छेकर उसके कोनों पर सागवान के चार मजबूत खम्भे लगाये गये और द्वृद्धे ऊपर एक चौखटा जड़ा गया। इस चौखटे से कसरत करने के लिए एक डडा लंटेकॉया गया। शल्य-चिकित्सा, 'एंटी वायोटिक ' औषधियों और मवाद के निकल जाने से जख्म कुछ ही दिन में ठीक होने लगा। अव मुक्तिल शारीरिक व्यायाम-उपचार की थी। नई को ठीक होने के लिए कई महीने व्यायाम करने की जरूरत थी। माँसपेशियों को फिर से शक्ति प्राप्त कर यथाविधि काम करने योग्य बनाने की कसरतें उसे हमने सिखायीं। उसकी एड़ी के रग-पट्टे एक स्थिति में जरुड़ गये थे जिसके फल-स्वरूप उसका पाँव टाँग के साथ लगभग सीधा हो गया था और वह अपने पॉव को ऊपर की ओर मोड़ नहीं पाता था। उसका छोटा भाई अस्पताल में रह कर उसकी सुश्रृषा करता था। उसने वे सव कसरतें करना सीख **ळिया और वह सारा दिन अपने भाई के हाथों और पैरों को उन कसरतों के रूप** में हिलाया-द्वलाया करता था। वह नई से स्वय व्यायाम करने का आग्रह भी करता जाता था। मेरा विस्वास है कि इस आदिम जाति में परिवार के सदस्यों में परस्पर जो प्रेम और निष्ठा है उससे तलाक़ प्रथा-प्रस्त अमरीका को सबक छेना चाहिए।

कई महीनों के वाद नई एक लाठी के सहारे जो उसके भाई ने बना दी थी, अपने पलंग के पास खड़ा होने लगा। जल्द ही चारपाई का चीखटा पकड़ कर चलने भी लगा। फिर वह वार्ड में चलने-फिरने लगा और एक दिन हमारे पास पहुँचा। वह सारा अहाता पार करके अस्पताल के मुख्य भाग तक पहुँचा था। गर्व से छाती फुलाये हुए वह हमारे सामने खहा था। हमें भी उस पर गर्व था। नई ने अपने रोग को जीत लिया था और अपने ही वल से उसने अपनी मॉसपेशियों की अकर्मण्यता पर भी विजय पायी। वह बालक जो मरणासन अवस्था में हमारे पास पहुँचा था, कुछ सप्ताह बाद अपने गॉव लाटा। उसका सिर ऊँचा उठा हुआ था, उसके क़दमों में हटता थी, अमरीकी खाकी कपड़े उसने पहन रखे थे और उसका स्वास्थ्य उसके चेहरे पर दमक रहा था।

नई को कुह्मता और दुख के चंगुल से मेरे साथियों और उसके भाई की सहानुभूति और स्नेह की शिक्त ने निकाला था। इस शक्ति के प्रति आस्था संसार के देशों के बीच सबसे शक्तिशाली कड़ी है। एक एशियाई भाई और कुछ अमरीकी सहायक, इन दोनों की सुश्रूषा ने उस पीड़ित बालक को फिर से अपने पैरों से चलना सिखाया। सहानुभूति और स्नेह भगवान को प्रिय हैं और इनमें मनुष्य को तुरन्त वश में कर लेने की शक्ति है। अब यह लड़का और इसके भाई कभी किसी अमरीकी से नहीं लड़ेंगे। वे हमें प्रेम की भावना से याद करेंगे।

नई जैसे सैकड़ों वीमार हमारे पास आते थे जिनको उपचार से स्वस्थ करना हमारे वश में था। और उस कोड-ग्रस्त लड़की जैसे रोगी भी आते थे जिनके स्वस्थ होने की सम्भावना नाममात्र को भी न थी।

हमारा सारा समय दुख-दर्द में ही नहीं वीतता था। उसमें हर्ष और आनन्द की घ़िल्यों भी रहती थीं; वैसे हमारा काम भी हमारे लिए सुख का साधन था। नाम था में हमारी कुछ अत्यंत आल्हादमयी घिष्यों का कारण था "हैमिट"। मेरे साथी कहीं से एक पालतू लंगूर ले आये थे। उसी का नाम था हैमिट। उसका सारा शरीर कोयले जैसा काला था; केवल चूतह लाल थे और उसकी मूंछे सफ़ेंद थीं। उसकी ऑखों का सफ़ेंद भाग भी लगभग काला ही था और मेरा ख़याल है कि उसका व्यक्तित्व भी निस्सन्देह काला था। जब इस दो-फुट प्राणी को हमने अपना स्थायी मेहमान बनाने का निश्चय कर लिया तब उसका नाम रखने के विषय में वहस छिड़ गयी। लाटरी डाली गयी। जीत पीट की हुईं। मेहमान की देखभाल करने और उसका नाम रखने का भार पीट के कमजोर कंघो पर आया। लाओ भाषा में काले को "डोम" कहते हैं। इस प्राणी से ज्यादा काली कोई चीज नहीं हो सकती। इसलिए डोम सर्वथा उपयुक्त था। और "हैम" होम का अत्यंत सहज

अपभ्रग हो गया। डैम के साथ 'इट 'का स्वाभाविक मेल है। अत 'नाम पद्म "डैमिट "। और यही नाम हमेशा रहेगा।

उसकी एक-एक बॉह कंधे से उंगलियों तक तीन-तीन फ्रीट लम्बी थी परन्तु चोटी से एड़ी तक लम्बाई कुल दो फीट थी । इसी से उसकी शह कुछ भदी दिखाई देती थी और उसकी चाल भी ऐसी अजीव हो गयी थी जैसी कि मैंने आज तक नहीं देखी । वह अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो कर चळता था, एक विशेष वर्ग के अमरीकियों की तरह, परन्त अपने शरीर का सतुलन वनाये रखने के लिए वह बॉहों को सिर के ऊपर उठा कर, कोहनिया मोड़ छेता था; कलाइयाँ और हाथ पीछे की ओर झूलते रहते थे। वह आगे की ओर झुक कर कुछ उन खिलौनों की तरह डगमगाता हुआ चलता था जो फेरी-वाले गली-गली बेचते फिरते हैं, जब उन्हें ढाल्क तख्ते पर खड़ा कर दिया जाता है तो वे डगमगाते हुए ढाल पर उतरने लगते हैं। इस चाल के अलावा डैमिट के व्यक्तित्व के और भी कई पहलू ये जिन्हें में उक्लेखनीय मानता हूँ। एक था उसका गहरा प्रेम और दूसरे थी उसकी घूणा । पीटर शेरर केसी, जान डीविटी और रावर्ट वाटर्स तथा और जो भी पास से गुजरे उन सबके प्रति वह प्रेम दर्शाता था। मेरे सभी साथी और आदमी उसके प्रेमपात्र थे । जहाँ तक सवाल टाम हुली (लेखक) का है, डैमिट को वह फ़टी ऑख नहीं मुहाता था। हूली उसके पास नहीं फटक सकता था और कभी भूले से पहुँच ही जाता तो हैिमिट पैशाव करने में अपनी अचूक निशानेबाजी का तरन्त प्रमाण दे देता या।

हैं मिट सवका प्यारा था इसलिए उसकी खूव मनुद्वार होती थी। मेरे साथी दिन भर लाओ लोगों की देख-भाल करने के बाद रात को उसकी सेवा करते थे। उसका साप्तादिक स्नान देखने की चीज थी। मुझे यह स्नान देखना बहुत पसन्द था, क्योंकि में समझता था कि अगर मिनट भर को भी मेरे साथियों की पीठ मुखी तो मुझे उस लगूर को आसानी से हुवा देने का मौक्ता मिल जायगा। परन्तु किस्मत ने साथ ही नहीं दिया!

नहाने के लिए मामूली पानी काम में नहीं लिया जाता था। पसन्द वरसात का पानी आता था लेकिन कभी-कभी नदी का भारी पानी इस्तेमाल करना पढ़ता था। चीनी मिट्टी का जो बेसिन इस दाढी बनाने के लिए काम में लाते थे, वह सुकुमार हैमिट का शाही टब बन जाता था। पानी बड़ी साबधानी से तैयार किया जाता था, विद्या बिट्या साबुनों से उसमे झाग उठाये जाते थे, पीट ख़ुद अपनी दूध जैसी सफेद कलाई डुबा कर पानी का तापमान देखता था, और दादी बनाने के बाद

मुंह पर लगाने वाला लोगन ( जो गायद मेरा ही होता था। ) डाल कर पानी को सुगंधित किया जाता था। श्रीमान के नंगे पेर पानी में हुवें इसके पहले वह दो-एक लातें जमा देता था और तब धीरे-धीरे उन्हें पानी में उतारा जाता था, बहुत सावधानी से, वहत धीमे से। आखिर जब उसका गरीर कंघो तक साबन के झाग में इब जाता था और वाहें भी जल-मम हो जाती थीं, तब वह राजाओं की-सी वेपरवाही और संतोप की मुद्रा बना छेता था। इस स्नान के बाद कई बार साफ जल में उसे धोया जाता था । यह साफ जल पहले से परीक्षा करके तैयार रखा जाता था । इस तरह स्नान पूरा होने के वाद किसी के विदया तौलिये से उनका वदन खुव रगड़-रगड़ कर पोछा जाता था। डैमिट को यह अत्यन्त प्रिय था। प्रिय किसे नहीं होगा? फिर उसके जरा-सा वही लोगन लगाया जाता था ( ज्यादा पानी से वदन मे खुरही आ जाती है न ! ) और सुगंधित कश्मीर वृक्ते पाउडर ( जो हमने हाँगकाँग से संगवाया था ) मला जाता था ताकि उसे सुरक्षित होने की अनुभृति रहे; यह अनुभृति होना वढते हए वन्दरों के लिए वहत जरूरी है। ऐसे साफ सुथरे और नाजुरुमिजाज वन्दर को वाहर उस पेड से भला केसे वांघा जाता जिसके कि नीचे उसका आवास था । इतनी मेहनत के वाद यह सम्भव ही नहीं था । इसलिए कुछ दिन वह घर के अन्दर ही रहता था। मेरे वहुत जोर देने पर ही ( मैं दल का प्रधान अधिकारी जो था!) मेरे साथी डैमिट के लंगोटी वांघ देते थे। अपने फुर्सत के समय में वे उसे उठाये-उठाये फिरते थे । साफ-सुथरी लंगोटी और वच्चों का वनियान – यह उसकी पोजाक होती थी। इस पोजाक में वह आइमी के वच्चे जैसा लगता था।

एक रोज हम गॉव में एक रोगी को देखन उसके घर गये थे। डैमिट पीट के साथ था। सड़क पर सात फुट लम्बा और मेरी कोहनी जितना मोटा सॉप मामने आ गया। में निहिचत रूप से तो नहीं जानता कि वह कौन-सी जाति का था, परन्तु जायद अजगर रहा होगा। पीट कृद कर हटा और सॉप को मारने के लिए उमने पिस्तील साधी। डैमिट हमेगा की तरह पीट के पेट पर मवार था। अपनी वॉहं उसने पीट के गले में डाल रखी थीं और टॉगों से उसकी कमर जकह रखी थीं। डैमिट सोप को टेलते ही बारह परस की लड़की की तरह चीटाने लगा। उमकी पकड़ और मजनूत हो गयी। पीट उसे छाती से चिपटाये हुए अजगर को गोली भारने की कोशिश कर रहा था। मुझे बरबस युनाट्टेंड स्टेट्स के सरकारी भवनों में लगे हुए वे चित्र याद आ गये जिनमें अमरीम के पिटामी भाग के प्रारम्भित्र युग का नित्रण किया गया है; विशेपरर वह चित्र जियमें पिटाम को बनाने वाले अमिणयों की एक इट-चित्त गरिला अपने वनचे को छानों में लगाये दिनी हुए

उसका चेहरा उत्पर उठा हुआ है, ठोड़ी वाहर निकली हुई है, मानो पश्चिम की भयावहता और कठोर हवाओं को चुनौती दे रही हो।

नाम-था में हम अपने गांव में आने-जाने के लिए अक्सर साइकिटों का उपयोग करते थे। मेरे साथियों ने मेरी साइकिट पर पीछे की तरफ ठकड़ी का तख्ता लगा दिया था, ताकि में दवाओं के अपने सर्व-च्यापी काले झोले को आराम से साथ छे जा सकूँ। सध्या के समय जब मौसम ठीक होता था, पीट डैमिट को सैर कराने छे जाता था। डैमिट मडगार्ड के ठपर उस तख्ते पर बैठ जाता और अपनी लम्बी-लम्बी बॉहें पीट की पतली कमर में डाल देता। इस तरह राजाओं की तरह ठाठ से वह अपने झाइवर की सहायना से सारे कस्बे का निरीक्षण कर आता।

मेरे साथियों ने घर के सामने एक विशाल वृक्ष में हैमिट के लिए घर बना दिया था। उसे बाँधने की जंजीर बहुत लम्बी थी इसलिए वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने मूर्ख पूर्वजों की तरह सारे पेड़ पर कूदता फिरता था। किसी ठाँची शाखा पर बैठ कर वह चौक में आने-जाने वाले इन्सानों को देखता रहता; और हमेशा ही थोड़े-बहुत इन्सान भी जमीन से उसे देखते रहते, क्योंकि वह स्वयं भी देखने की चीज थी। मुझे खुशी इस बात की है उस पाजी से भी कुछ भलाई हुई। गाँव के हर आदमी के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय परीक्षण समिति की "लाओस कार्रवाई" के लिए वह मनोरजन का साधन था। चारों ओर के दु:खदर्द के वातावरण में इबे हुए हम जैसे लोगों के लिए उस छोटे-से पालतू जानवर जैसी नाचीज हस्नी भी मन को प्रफुल्लित और प्रसन्न रखने के लिए जवर्दस्त सहारे का काम देती थी। आदमी को ऐसी परिस्थिति झेलनी पढ़े, यह अफसोस की बात है; परन्तु यह वात अजीव है कि एक बन्दर उसे उवार सकता है।

एशिया के जंगलों में दो प्रकार के गिवन वन्दर पाये जाते हैं। एक सुनहरे रंग के जिन्हें "चानी" कहते हैं और दूसरे काले जिन्हें "काग" कहते हैं। यद्यपि दोनों एक ही जंगल में रहते हैं तथापि उनमें परस्पर सहवास कभी नहीं होता। (डैमिट को देख कर मैं समझ सकता हूं कि क्यों नहीं होता।) परन्तु यह वात है अजीव ! दोनों एक ही जाति के होते हैं और दोनों में रंग के अतिरिक्त किसी चीज का भेद नहीं होता। फिर भी उनमें सहवास नहीं होता।

लाओ लोग इसका कारण समझते हैं। एक प्राचीन कथा में सद्गुणी नरेश चान्तावुन और उसकी चरित्रहीन पत्नी चालेनस्री को इसका कारण बताया गया है। बात यों है कि बहुत बरस पहले चान्तावुन देश में सबसे श्रेष्ठ नरेश हुआ था। वह चीर, साहसी और ईमानदार व्यक्ति था और प्रजा उसे बहुत चाहती थी। वह जबर्दस्त ुंशिकारी था और जगल में अक्सर बाघों से मल्ल-युद्ध किया करता था। परन्तु दुर्भाग्य से वह रूपवान नहीं था। एक बार वह शिकार पर गया हुआ था कि उसकी भेंट चालेनस्री से हुई और वह उससे प्रेम करने लगा । चालेनस्री बहुत सुंदर थी, परन्त नीचे घराने की थी। तुरन्त उनका विवाह हुआ और दोनों कई महीने मुख से रहे। दोनों साथ-साथ शिकार करने जाया करते थे। एक वार रास्ते में उन्हें एक डाकू ने रोका। डाकू के चेहरे पर नक्ताब था। लम्बा और सीधा उसका क़द था और उसका बदन रूगभग नरेश जैसा ही था। डाकू ने नरेश से सारा धन माँगा । उसने धन दे दिया । फिर डाकू ने सव आभूषण माँगे । वे भी उसने दे दिये। फिर डाकू ने नरेश से उसकी पत्नी मॉगी। छेकिन पत्नी देने से उसने इन्कार कर दिया और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने डाक्र पर आक्रमण कर दिया। दोनों वरावरी के वीर थे। दोनों कई घंटे लड़ते रहे। डाकू का नकाव फट गया। चालेनस्री ने देखा कि वह अत्यन्त रूपवान था। नरेश लगभग जीत ही गया था और यदि उसकी पत्नी ने उसकी तनिक भी सहायता की होती तो नरेश निश्चित रूप से विजयी हो जाता । परन्तु रानी उस डाकू पर वार न कर सकी, क्योंकि दुष्ट होते हुए भी वह सुन्दर था। अन्त में डाकू ने नरेश को धरती पर पटक दिया और अपने चाक के एक ही घातक वार में नरेश को घायल कर दिया । फिर वह उस बेवफ़ा औरत को अपनी सहगामिनी बनाने के लिए उसकी ओर वढा। वह अब तक जिस प्रकार चुपचाप वैठी हुई दोनों की लड़ाई देखती रही थी, उसी प्रकार अब अपने पति को आहत दशा में मरते देख रही थी । डाकू ने अपना हाथ उसकी तरफ बढाया परन्त वह हाथ तो काले गिवन वन्दर का था: उस पर घने और काले-काले वाल थे । दयाल और सुजान नरेग की हत्या से अप्रसन्न हो कर देवताओं ने डाकू को कांग वन्दर वना दिया था। रानी पर भी वे उतने ही भप्रसन्न थे । अतः उसे उन्होंने सुनहरे रग की चानी वंदरिया बना दिया ।

दक्षिण-पूर्व एशिया के जंगठ चानी वन्दरों से भरे हुए हैं। "पू आह" "पू आह" वे पुकारा करते हैं। लाओ भाषा में इस शब्द का अर्थ है "पति।" रानी ने अपने पति की सहायता नहीं की, इसिंठए देवताओं ने उसकी संतानों को यह दंड दिया; और चानी व काग सदा के लिए परस्पर विवाह करने के सुख से विचित् हो गये।

े ः एशियाई वालक वहे आकर्षक होते हैं । यहाँ उत्तरी लाओस में 'तो लिंगता हैं मानों सब परिवार अपने-अपने बच्चों के केशों को सुन्दर और विभिन्न हिंगों से सुंसुरने में परस्पर होड़ करते हैं । कुछ अपने बच्चों के केवल एक चोटी रखते हैं, वाकी का सिर मूंड देते हैं। चोटी पूँछ की तरह यहती रहती है। उत्तर के कौटोनीज वर्ग में यह श्यार प्रचलित है। वे चोटी को गूँयते हैं। कुछ परिवार लहकों के सिर इस तरह मूंडते हैं कि सिर्फ़ सामने की तरफ़ वालों की कुछ लटें रह जाती हैं। ये वाल टददुओं के अयाल जैसे दीखते हैं। कुछ परिवारों में सिर के और सब केश तो मूंड दिये जाते हैं, सिर में चारों ओर एक घेरा-सा छोड़ दिया जाता है, कुछ वैसा, जैसा कि फ्रासिस्कन वर्ग के पादरी रखते हैं।

पहाड़ों में लडिकयाँ वाल कटवाती ही नहीं, उन्हें खूव लम्बा षढने देती हैं और जूड़ा बॅाधती हैं। जूड़े में तरह-तरह के आभूषण लगाती हैं जैसे चाँदी की लम्बी-लम्बी सलाइयाँ, चाँदी के कॉट जिनमें घुघड़ लगे रहते हैं, चाँदी की मुद्दियाँ और चाँदी की वारीक काम की जजीरें आदि। यह श्र्मार अत्यत मुन्दर दिखायों देता है। अधिकाश स्त्रियों के वाल घुटनों-घुटनों तक आते हैं। नदी नहाते समय वे अपने केंग खोल देती हैं। वह दृश्य वड़ा भव्य और आकर्षक होता है। केंगों के श्रंमार के लिए वहां दुकानें नहीं हैं, वालों को घुघराले करने के साधन महिलाओं के पास नहीं हैं, वाल जमाने के तेल आदि भी उन्हें प्राप्त नहीं हैं। उत्तर में थाई दाम युवतियाँ जूड़ा या तो सिर के पीछे वाँधती हैं या सिर के ऊपर। अविवाहित युवतियों के जूड़े गर्दन के पिछले भाग में नीचे झूलते रहते हैं और पित का चुनाव करने के वाद जूड़े का स्थान सिर के अपरी भाग में हो जाता है।

लाओस में हम सबने स्थानीय भाषा बोलना सीखी। निस्सन्देह हम धाराप्रवाह नहीं वोल पाते थे, परन्तु काम चलाने लायक बोल लेते थे। डाक्टरी लाओ भाषा तो आसान है। "चेप" शब्द का अर्थ है पीडा। "ली" का अर्थ है अत्यधिक। वास्तव में "ली" सभी वार्तों में अविकता का परिचायक है। इस शब्द को वोलने में जितना लम्बा खींचा जाय और जितनी कॅची आवाज में वोला जाय, उतनी ही अधिक तीव्रता उससे प्रकट होती है। शरीर के अर्गों के नाम सीखना ही पर्याप्त है, या उसका काम रोगी के इशारों को देखने से भी चलाया जा सकता है। जैसे रोगी सिर की ओर इशारा करते हुए कहें "चेप हुआ ली ई ई ई ई ई" तो समझ जाइये कि दर्द कहाँ है। यद्यपि हमने रोगी और उपचार की समस्याओं को समझने तथा अस्पताल में अपनी वात समझाने लायक भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तथापि गवर्नर के साथ भोजन करने में हमेगा ही कठिनाई का अनुभव होता था। शब्दों का हम हमेशा ही गलत ढंग से उच्चारण कर जाते थे। उदाहरण के लिए, चूजे, अडे, युखार, दूर या नजदीक — इन सब शब्दों के लिए लाओ भाषा में एक ही शब्द है "काई।" इस शब्द को बोलने में लम्बा कर दीजिये तो अर्थ कुछ और

होता है और छोटा कर दीजिये तो कुछ और । अब आप समझ सकते हैं कि इससे कितनी उलझन पढ़ सकती है।

डाक्टरी की कई ऐसी समस्याएँ थीं, जिनके लिए हमने कोई व्यवस्था नहीं की थी। इनमें एक थी दॉत का इलाज। दॉतों के कोई औजार मैं नहीं लाया था। उनसे कुछ लाभ भी न होता, क्योंकि इस विज्ञान का मुझे ज्ञान ही नहीं था। जब लोग दात हिलने की शिकायत ले कर आते थे तो उपचार तो स्पष्ट ही था। शुरू के एक पखवाडे तक तो बेकर के भीजार काम देते रहे। कम से कम दांत निकालने के लिए तो उनका उपयोग हो ही सकता था। उन प्रारम्भिक दिनों की वियंतियेन की यात्राओं में एक वार हम स्वास्थ्य-मंत्री के पास पहुँचे। उन्होंने सरकार के दवाइयों और डाक्टरी औजारों के संग्रह से कुछ भी होने की स्वतंत्रता हमें दी भी। इसमें अधिकाश औषधियाँ और उपकरण लाओ सरकार को अमरीकी सहायता के रूप में मिले हुए थे। चूंकि राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार कुल एक ही डाक्टर था. इसलिए अधिकांग औषधियाँ केवल संग्रहालय की ही शोभा बढाती थीं। मैं यह देख कर हैरान रह गया कि विडया से विडया औषिधया और उपकरण वहाँ रखे थे, परन्तु उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। हमने दाँतों के इलाज के सामान की अल्मारी सम्हाली और आवश्यकता का सव सामान ले लिया। अधिकांश औजार देख कर लगता था कि उनसे काम लेना आसान नहीं था। उनसे में अपरिचित तो निरूचय ही था। कौन जाने किसका क्या उपयोग था?

मेंने सेंट छुई के एक दांत के डाक्टर, डा. कार्ठ स्ट्रोवाश को अपनी समस्या िलख भेजी। कब दाँत निकालना चाहिए, कव नहीं निकालना चाहिए, और कैसे निकालना चाहिए — यह सब उन्होंने मुझे ब्यौरेवार लिख भेजा। साथ में स्पष्ट चित्र भेजे। दांतों की कुछ वुनियादी बीमारियों के इलाज भी उन्होंने लिख कर भेजे। बाद में उन्होंने कुछ नये किस्म के नाजुक औजार भी भेजे जिन्हें हम पुराने औजारों की जगह, काम में लाने लगे।

अस्पताल में जितना समय हमें रोगियों की देख-भाल में लगता था, उसमें लगभग दसवा भाग दांतों के इलाज में लगने लगा। समस्या कुछ भी होती हमारे पास इलाज एक ही था — दांत निकालो। हर वार दांत निकालने में पहले हम रोगी को पेनिसिलीन का इंजेक्शन लगा देते थे तािक कोई नयी मुसीबत उस पर न आये। वे लोग यह कभी नहीं समझे कि तकलीफ दांत में होने पर भी हम सूई उनकी कमर के भी नीचे क्यों लगाते थे। मेरा विश्वास है कि दांत निकालना हमारी कठिनतम समस्याओं में से था। वड़ी मुश्किल से हम इस काम के अभ्यस्त

हुए। दांत निकाल कर मैं और मेरे साथी अपने हाथों को कई मिनट तक अल्कोहोल (मद्यमार) से साफ किया करते थे। मुझे तो इस काम से घृणा ही थी, इसलिए मैं यह काम अपने साथियों पर ही डालता था।

इस तरह दिन और रातें गुजरती गयीं । सप्ताह और महीने वीतते गये । त्वचा की भयंकर वीमारियाँ, दाद, खुजली, अजीर्ण, कोढ आदि नारकीय यंत्रणाओं से नाम-था में नित्यप्रति मुकाबला होता था। दुख-दर्द का राज था — ऑखों में गन्दगी और मवाद, शरीर पर कपड़ों की जगह चीथड़े, दुर्बल और दयनीय; ये बच्चे "हमारे" वच्चे वन गये, उनकी समस्याएँ "हमारी" समस्याएँ वन गयीं। जब उनकी हालत सुधरती तो हमें भी खुशी होती । और जब वे धन्यवाद देते तो हमें और कुछ लेना शेष न रहता । छोटी-छोटी सी सिद्धियों में ही हमें सन्तोष की अपार निधि मिल जाती थी। ऐसे ही क्षणों में कभी-कभी हमें लगता था जैसे ईश्वर हमसे कह रहा हो कि वह हमारे काम से प्रसन्न है।

कालेज में हमें ईश्वर की सर्व-त्यापकता का पाठ पढाया गया था। परन्त स्थल भौतिकता में हुबे रह कर अणु-अणु में ईख़्वर के दर्शन करना कठिन होता है। मैं तो शानदार मसींडीज-नेंज मोटर देखते हुए हर्गिज भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। जंगल में उसके दर्शन करना अपेक्षाकृत सरल है। यहां हम ईश्वर को अधिक अच्छी तरह जान सकते हैं। कदाचित् एकान्तता इसका कारण हो। उष्ण कटिबन्ध क्षेत्र की वर्षा में. वरसाती कीचड़ में. पहाड़ों में चलते समय धरती से जो मधर गंध आती है, उस गंध में हमें ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। फूल-पत्तों में, इमली के विगाल वृक्षों में, घास-फस की छतों में, पहाहियों और घाटियों की ज्ञान्ति में: नदी की ठंडक और ताजगी में, रात की अधियारी में, वाजार की चहल-पहल में -सव में। हम जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक घनिष्ठता से ईश्वर हमारे अन्तर में ही विद्यमान है। हमें कुछ क्षणों के लिए अपने अन्तर में पैंठ कर उसे खोजना चाहिए। जीवन का अर्थ बहुत महान हो सकता है। हमें अपने अन्तर की आवाज को सुनना चाहिए। आवश्यकता इतनी ही है कि हम उसे अच्छी तरह कान दे कर सुनें और अपनी ऑखों से गहराई तक देखें। यदि मनुष्य प्रकाश को देख है, मधुर गंध को ग्रहण कर है, ध्वनि को सुन है तो वह आत्मा को तप्त करने वाले सतोष में इव जाता है।

अपनी आध्यात्मिक शक्ति के सम्रह का सहारा लिये विना ससार में कुछ भी करना मनुष्य के लिए वैसा ही होता है जैसे दो इंजनों वाले विमान को केवल एक शाही मेहमान ११७

ईजन के बल पर उड़ाना। गायद वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, परन्तु कठिनाई बहुत होगी। अक्सर बहुत रात गये बाब, जान और मैं अपनी चारपाइयों के पास घुटने टेक कर बैठ जाते थे और मुँह से बोल कर ईश्वर की प्रार्थना करते थे। जब हमें बाइवल के निम्नलिखित शब्द याद आये तो हमारे सारे कार्य का अर्थ ही बदल गया: "मेरे भाइयो, जो कुछ भी तुमने किसी छोटे से छोटे जीव के लिए किया है, वह तुमने मेरे लिए किया है।"

# अध्याय ८

# शाही मेहमान

लाओस में दस महीने गुजरने के वाद मेने समझा कि राजनीतिक स्थिति के वारे में मेरी जानकारी अब भी उतनी ही थी जितनी कि शुरू में थी। ऐसा लगता था मानो देश का राजनीतिक अस्तित्व ही नहीं हो; उसमें केवल अह्झ्य छायाएँ रहती हों। संवर्ष-रत शक्तियों और हर दम के खतरों का आभास वरावर बना रहता था तथापि उन्हें स्पष्ट रूप में देखना और पहचानना असम्भव था।

वहाँ की अजीव आन्तिरिक परिस्थिति कुछ अशों में इसके लिए जिम्मेदार थी। लाओस के शाही राज्य में अन्दरूनी फूट पड़ी हुई थी। बूढ़े नरेश सिसावांगवोंग जो "फ्रासीसी सघ के अन्तर्गत स्वतत्र राज्य" के शासक थे, प्राचीन राजधानी छुआंग परवग में इस तरह जीवन बिता रहे थे जैसे सब कामकाज से अवकाश ले चुके हो। उनके तीन भतीजे थे। लाओस की राजनीति में शिक्तियाँ इन्ही तीनों की थी।

एक भाई राजकुमार सूवानाफुमा प्रधान मंत्री था और वह लाओस को पश्चिम के प्रति मित्रता की भावना से युक्त सवैधानिक राजतत्र के रूप में कायम रखने को प्रयत्नशील था। दूसरा भाई राजकुमार सूफानूबोंग का झुकाव चीन और उत्तरी वियत-नाम के साम्यवादियों के प्रति था। तीनों सौतेले भाइयों में सबसे बड़ा था राज-कुमार फेटसेराथ। इसे कभी-कभी " लाओस का जार्ज वार्गिगटन " कहा जाता था। इसने राजनीति में सिक्तय भाग लेना बन्द कर दिया था और अपने दोनों भाइयों में समझौता करवाने के अजीव प्रयत्न कर रहा था। परन्तु तीनों भाइयों का कहना था कि उनके राजनीतिक मतभेद "पारिवारिक मामले " हें जो शान्तिपूर्वक और घीरे-धीरे निवट जायेंगे।

१९४० में जब फास की विची सरकार ने इडी-चीन पर जापान के कब्जे को स्वीकार कर लिया था, तब राजकुमार फेटसेराथ ने यह रुख अपनाया था कि अपने इस निर्णय के परिणाम-स्वरूप फास ने लाओस को उपनिवेश अथवा सुरक्षित राज्य रखने का सब अधिकार गॅवा दिया है। इसके वाद १९४५ में जापान ने पराजित हो कर प्रयाण करने से पहले लाओस को स्वतन्न राज्य घोषित कर दिया। नरेश सिसावगर्वोग अपना देश छोड़ कर थाइलैंड में जा बसे और राजकुमार फेटसेराथ लाओस गणराज्य के अध्यक्ष बने। यह गणराज्य १९४५ से १९४६ तक ही कायम रहा।

१९४६ में फास ने लाओस को फिर से जीता और नरेश सिसावंगवोंग को वापस गद्दी पर बैठाया। तीनों राजकुमार और स्वतंत्र लाओस दल के कोई दस हजार सदस्य वैंकाक भाग गये। उसी वर्ष के अन्तिम भाग में फास और इंडो-चीन का युद्ध छिड़ गया। तीन वर्ष बाद १९ जुलाई, १९४९ को युद्ध-रत फ्रांस ने लाओस को फ्रासीसी सघ के अन्तर्गत स्वतत्र टेश घोषित कर दिया। तीनो राजकुमार अपने अनुयायियों सिहत लौट आये परन्तु राजनीतिक रूप से परस्पर सहमत न हो सके। राजकुमार स्वानाफूमा प्रधान मंत्री वने। राजकुमार सूफानूवोंग ने पायेत लाओ। (स्वतंत्र लाओ) आन्दोलन को बागडोर सम्हाली और साम्यवादी वियतिमन्ह से गठवधन कर लिया। " युजुर्ग राजनेता" राजकुमार फेटसेराथ ने राजनीति से अवकाश लेने की घोषणा की।

फिर १९५३ में साम्यवादी वियतिमन्ह ने वियतनाम से उत्तरी लाओस पर आक्रमण किया और पायेत लाओ से सहयोग किया। १९५४ में जिनीवा सम्मेलन में सिव की शतें तय की गयीं। उनके अनुसार पायेत लाओ ने अपनी सेनाएँ दो उत्तरी प्रान्तों साम न्यूआ और फोंग सैली में सीमित कर लीं। यह भी तय हुआ कि शाही सरकार "पायेत लाओ के साथ मिलकर" इन प्रान्तों का प्रशासन करेगी। सूफानूबोंग और सूबानाफूमा ने कई प्रयत्न किये कि दोनों में किसी प्रकार का सहयोग हो जाय। राजकुमार फेटसेराथ मध्यस्थ थे। १९५७ के अन्त में जब मैं लाओस से रवाना हुआ तब तक ये प्रयत्न सफल नहीं हुए थे।

मुझे जल्द ही पता चल गया कि यह "पारिवारिक मामला" बहुत नाजुक चीज थी। लाओ सरकार के सदस्य पायेत लाओ को स्नेहपूर्वक "हमारे विपक्षी माई" कहते थे। वे चोर-दे कर कहते थे कि राजकुमार सुफान्वोंग और पायेत शाही मेहमान ११९

लाओ साम्यवादी नहीं थे। नाम-था में भी चाओ खुओंग कभी यह नहीं मानता था कि लूट-मार और अत्याचार करने वाले साम्यवादी छुटेरे लाओ लोग थे। उसका कहना था कि वे लोग वर्मी, चीनी, वियतनामी या गैर-लाओ कबीलों के सदस्य थे।

पायेत लाओ के प्रति इस रुख से बरबस ही मुझे चीन के साम्यवादी होने से पहले के युग के " निर्दोष कृषि-सुधारकों " की याद हो आती थी। पूर्व साम्यवादी चीन से लाओस की एक और भी समानता थी जिससे मुझे बहुत खतरा माल्प्स होता था; वह थी लाओ किसान जनता की राजनीतिक अनिभन्नता।

लाओ जनता, विशेषकर उत्तर की जनता साम्यवाद अथवा जनतंत्र से विल्कुल अपरिचित थी। वह न पश्चिम समर्थक थी, न पश्चिम-विरोधी। ये ऐसे वहे विषय थे कि उनकी समझ और जानकारी से ही परे थे। उनमें बेचैनी थी और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ये बेचैनी उनमें उकसाई जा रही थी। चाओ खुओंग को सन्देह था कि गाँव के "अध्यापक" इस आन्दोलन के प्रमुख थे। मुझे विश्वास है कि यह सन्देह सही था।

वडी चतुराई के साथ यह आन्दोलन ऐसे विषयों से जोडा गया था जिन्हें जनता समझ सकती थी। आन्दोलन शाही लाओ सरकार, विदेशियों और विशेषतया गौराग लोगों के विरुद्ध था। फरंग-विरोधी आन्दोलन था यह।

पहले-पहले तो मैं इस जब्द "फरग" से जो लाओस में हर जगह सुनने में आता है, वहुत हैरान हुआ। लोग अक्सर मुझे "थान्ह मो फरंग" कह कर बुलाते थे। 'थान्ह' का अर्थ है माननीय और 'मो' का अर्थ है औषधि अथवा डाक्टर। कुछ समय बाद मेरी समझ में आया कि फरग "फ्रेंके" अथवा फ्रांसीसी का अपभ्रग है। प्रारम्भ में यह शब्द षृण्य औपनिवेशिक प्रगासकों के लिए प्रयुक्त होता था। फिर धीरे-धीरे सभी गौराग विदेशियों के लिए प्रयुक्त होने लगा। हमारे दुभाषियों ने लोगों को समझाया कि से फरंग नहीं था और उन्हें मुझे 'थान्ह मो अमेरिकन 'या केवल 'थान्ह मो 'कह कर सम्बोधन करना चाहिए।

लाओ लोगों की राजनीतिक अज्ञानता अथवा साम्यवादी आदर्शों के प्रति उनका अज्ञान मेरे लिए शान्ति का कारण हर्गिज नहीं था। उत्टे, चीन की वात याद कर के मुझे इस परिस्थिति से भय होता था। इस परिस्थिति का अर्थ होता था कि दल चाहे शाही लाओ हो चाहे पाथेत लाओ, चाहे जनतत्रवादी हो चाहे साम्यवादी जो भी इन लोगों को मौजूदा परिस्थियों को बदल देने के सब्ज बाग दिखायेगा, वही उनके दिल और दिमाग को जीत लेगा।

एकाएक हमें वताया गया कि लाओस के वाहसराय, हिज हाईनेस राजकुमार फेटसेराथ दो दिन में हमारे गांव था रहे हैं। अमरीकी डाक्टरी दल से उनकी भेट निश्चित थी। हम लोंग अपने को राजनीति से बिल्कुल बचा कर चल रहे थे, परन्तु अब लग रहा था कि हमें शायद अपनी इच्छा के विरुद्ध उसमे धकेल दिया जायगा।

सारी दोपहर और अगले दिन सुबह सारा गाँव शाही मेहमान के स्वागत की तैयारी में वहुत व्यस्त रहा। फलों और झाड़ों के तोरण-द्वार बनाये गये, 'लान ' साफ किये गये और चाओ खुओंग ने जो लाओ घ्वज बॉट दिये थे, वे जगह-जगह लगाये गये। राजकुमार फेटसेराथ लाओ में वहुत लोकप्रिय हैं।

उनके आगमन के दिन ठीक दोपहर से कुछ पहले सेना, गाँव के लोग, बच्चे और नाम था का हर व्यक्ति (जिनमें हम चार अमरीकी भी गमिल थे), उद्दनपट्टी से चाओ खुओंग तक रास्ते के दोनों ओर कतार बॉध कर खढे हो गये। चाओ खुओंग, मेयर व गाँव के अधिकारियों ने कलफ लगे हुए सफेद कोट पहन रखे थे जो अमरीकी नौसेना की प्रीष्मकालीन वर्दी जैसे माल्यम होते थें। कोट के साथ उन्होंने बेंगनी रग की रेशमी विरिजिस पहन रखी थी और उसके ऊपर दोनों टागों के बीच झलती हुई कपडे की एक पटी-सी कमर से वाध रखी थी। काले लम्बे मोजे और काले जुते भी शाही वर्दी का अग थे।

दोपहर वीत गयी और उसके वाद भी कई घंटे वीत गये। वच्चों ने ही नहीं, उनके बढों ने भी कतारें तोड़ दी थीं। हम हवाई अट्टे की झोंपड़ी के पास जा वैठे और सोचने लगे कि राजकुमार उस दिन के वजाय कहीं अगले हफ्ते तो नहीं आयेंगे। जान डीविट्री पीट को फासीसी चोलने का अभ्यास कराने लगा। पीट डाक्टरी के वहुत से फासीसी गब्द जानता था; और फासीसी वार्तालाप का अधे भी समझ लेता था, परन्तु फासीसी भाषा में किसी राजकुमार का अभिवादन करना उसे नहीं आता था। मुझे और जान को भी नहीं आता था। इसलिए हमने चाओ खुओंग से दिरयाफ्त किया। उसने फांसीसी भाषा के उपयुक्त शब्द हमें बता दिये।

आखिर हवाई जहाज की आवाज सुनायी दी। सब लोग फिर से अपनी-अपनी जगह जा कर खंडे हो गये। वौद्ध भिक्षुओं ने उस जगह निशान लगा दिया जहाँ हवाई जहाज से राजकुमार को उतरना था। हम भाग कर कतार में अपने निश्चित स्थान पर खंडे हो गये। हवाई जहाज उतरा और उतर कर रका। कुछ उनींदे-से सैनिक उतरे। वह राजकुमार का विमान नहीं था। राजकुमार के अग्रगामी सैनिक शाही मेहमान १२१

रक्षकों का विमान था वह । सभी ने निरागा व्यक्त की । चाओ खुओंग की अभिव्यक्ति सव से जोर की थी ।

कुछ देर वाद आसमान से एक और विमान की आवाज आने लगी। आखिर राजकुभार ने नाम-था की धरती पर पाँव रखा। चुस्त और बूढे राजकुमार ने फेल्ट हैट लगा रखा था। पोजाक वहीं सफेट और लाल थी। हाथ में छडी थी, परन्तु सहारे के लिए नहीं थी। राजकुमार ने भिक्षुओं के सामने झुक कर उनकी अभ्यर्थना की और फिर तेजी से बचों की कतारों के बीच चलने लगे। प्रत्येक बचा उन्हें वे गुलदस्ता देता था और वे गुलदस्ते को अपने दल के आदिमयों को पकडा देते थे। आदमी गुलदस्तों को चाँदी के गुलदानों में रखते जाते थे। ये गुलदान इसी अवसर के लिए लाये गये थे। हर आदमी एक घुटने के चल बैठ कर हाथ जोड़ता था और हाथों की उगलियों को नाक से लगा कर सर झुकाता था। लाओ लोग राजकुमार का इसी तरह अभिवादन करते हैं। हमने तुरन्त सोच लिगा कि चूंकि यह अमरीकी विधि नहीं है, इसलिए हम आदर के साथ केवल हाथ मिलायेंगे।

हमारी पित में पीट सब में आगे था। उस टेक्सास-वासी को देख कर राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने चाओ खुओग की ओर देखा और उसने बताया कि यह नाम-था में आये हुए अमरीकी डाक्टरी दल का एक सदस्य था। इस गड़बड़ी में पीटर ने अपना हाथ बढाते हुए फासीसी भाषा में कहा : "में पीटर हूँ।" यह सुन कर मेरी बडी प्रवल इच्छा आगे यह कहने की हुई कि "और इस चट्टान पर में अपना गिर्जाघर बनाऊँगा।" राजकुमार मुस्करा दिये। मैंने कुछ कहा। यह तो याद नहीं कि क्या कहा लेकिन वे चाओं खुओंग द्वारा बताये गये अभिवादन के शब्द तो नहीं ही थे। बाब ने हाथ मिलाकर कहा, "हहो, श्रीमान्!" हमारे कूटनीतिज्ञ जान ने बडी आसानी और सफाई के साथ अभिवादन के सही मुहाबरों का प्रयोग किया।

जाम को चाओ खुओंग ने छोटा-सा राजकीय भोज किया। हमें उसमे आमित्रत नहीं किया गया था और न हमें आमंत्रण की अपेक्षा थी, क्योंकि यह एक राजकुमार की राजकीय यात्रा थी। परन्तु स्पष्ट था कि राजकुमार का मत कुछ और था। अन्तिम क्षण मुझे हुक्म मिला कि सात बजे में भोज में उपस्थित होऊँ। नाम-था में मेरे पास औपचारिक कपड़े तो थे नहीं, खाकी कपड़े थे और पहाड़ों में काम देने लायक थे। मेंने एक साफ-मुथरी पतळन निकाली और कोट काविन से मंगनी लिया। मेरे पास एक सफेद कमीज थी और एक हरी टाई थी। इस तरह जिन्दगी में पहली चार जब में कियी आही स्वान्दान के आदमी के साथ भोजन करने

बैठा, तव में खाकी पतल्रन, सफेद कमीज, हरी टाई और भूरे रग का बहुत तंग कोट पहने हुए था।

राजकुमार ने मेरी सारी हिचिकचाहट तुरन्त दूर कर दी। बहे आकर्षक हम से वे पेश आये। मेरे काम में उन्होंने वही दिलचस्पी दिखायी। मुझे जिन राजनीतिक सवालों में फँस जाने का हर था वे "खतरनाक" सवाल उन्होंने उठाये ही नहीं। हमने अमरीका के रगमेद के दंगों, या विदेश मंत्री डलेंस की मान्यताओं या राजदूत पार्सन्स की राजनीति की विल्कुल चर्चा नहीं की। उन्होंने मुझसे अपने भाई के विषय में मेरे स्पष्ट विचार नहीं पूछे और न वे साम्यवादी शब्द अपनी जवान पर लाये। हम बार्ते करते रहे प्रसूति के बारे में, मुर्गियाँ पालने और 'लान' को भेंसों से बचाने के बारे में, गांव-वालों को गन्दे पानी का अजीण से सम्बंध समझाने के बारे में। वातचीत हुई फ्रासीसी भाषा में।

मैंने "केअर" के प्रसूति के साज-सामान के थैंठों के वारे में उन्हें बताया। उन्होंने वह थैंठा देखने की इच्छा से मुझे अस्पताल से एक थैला ले आने को कहा। मैंने पूछा "अभी 2" मेरी इस मूर्खता पर चाओ खुओंग का दम खुरूक हो गया। राजकुमार ने जवाव दिया—"और क्या, अभी।" सो लगभग ग्यारह बजे रात को मैं अस्पताल से वह दाइयों वाला एक थैंठा लाया। राजकुमार ने उसकी सारी चीजें निकाल कर मेज पर रख दीं और एक-एक चीज को ध्यान से देखने लगे। मेरा खयाल था कि राजा लोग बहुत-सी वार्तें नहीं जानते, परन्तु राजकुमार को उनका बहुत अच्छा ज्ञान था।

जब मेरे चलने का समय हो गया (चाओ खुओंग को एक टक अपनी ओर देखते हुए देख कर मुझे इसका आभास हो गया ) तव मैंने राजकुमार को नमस्कार किया, सीधे खड़े हो कर (अमरीकी ढग से) मैंने हाथ जोड़े और विनम्नतापूर्वक सर झुकाया (लाओ ढग से) और कहा "शुभ रात्रि, श्रीमान्" (फांसीसी भाषा में)। राजकुमार ने पूछा कि हम नाश्ता किस समय करते हैं। मैंने कहा—"लगभग सूरज निकलने के समय।" उन्होंने जवाब दिया—" बहुत अच्छा, मैं आऊँगा।"

मैंने घर पहुँच कर अपने साथियों को जगाया और उनसे कहा कि सुबह राजकुमार हमारे साथ नाइता करने आ रहे हैं। हमने उसी समय घर को झाइ-बुहार कर साफ किया, आधी रात को ही। सुबह जल्टी ही जान अपनी ठाठदार काफी बनाने में लग गया और हमारे दुमाषिये सी, चई और किउ तो डर के मारे पत्थर की मूर्तियाँ वन कर वैठ गये। सी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह मेज पर

#### शाही मेहमान

काफी कैसे प्रस्तुत करेगा, क्योंकि राजकुमार बैठे होंगे कुसी पर और उस हालत में अपना सर राजकुमार के सर से नीचे स्तर पर रखने के लिए सी जमीन पर बैठ कर ही सरक सकता था। "हाथ में गर्म काफी की केटली पकड़ कर मैं सरकूँगा कैसे ?" यह उसकी समस्या थी। हमारे पास इसका कोई हल नहीं था।

राजकुमार एकाएक अपने दल-वल के सहित सीढ़ियों तक आ पहुँचे। अव सीढ़ियों उतरता था, तो उनसे टकरा जाता। और यहाँ दस फीट की ऊँचाई पर खड़ा रहना अमरीकी रीति से भी शिष्टाचार के विरुद्ध जान पड़ता था। परन्तु राजकुमार ने जल्दी-जल्दी सीढ़ियों चढ कर यह समस्या हल कर दी। कोई, दुर्घटना भी नहीं घटी। फिर उन्होंने हमारे घर की एक-एक चीज देखनी शुरू की—चटाइयाँ, दीवारें, प्रेसिडेंट आइसनदावर और लाओस-नरेश की तस्वीरें, विल्ल्याँ, हाथ धोने का बेसिन, नहानेका फव्चारा, कितावों की अल्मारी, वक्स, सोफा, दवाइयों की अल्मारी, मिट्टी के तेल के लैम्प, मिट्टी के तेल का कोल्मन स्टोव और दूसरी छोटी-मोटी चीजें।

फिर वे शाही ठाठ से बैठ गये। जान ने पूछा—" कोई साहब काफी छेंगे?" राजकुमार ने नाइता नहीं किया इसलिए किसी और ने भी नहीं किया। राजकुमार सूर्ज निकलने से कई घटे पहले उठ जाते हैं और नाइता लेकर व पूजा-उपासना करके काम करने निकलते हैं।

उन्होंने मेरा टेप रिकार्डर देखा और उसमें बड़ी दिलचस्पी ली। हमने एक टेप चला कर उन्हें सुनाया भी। मैंने राजकुमार को बताया कि टेप रिकार्ड करके हम अमरीका में सेंट छुई रेडियो स्टेशन को भेजते हैं। उन्होंने पूछा कि हम उनमें कहते क्या हैं। मैंने कहा—"वे ही वातें जिनकी रात को हमने चर्चा की थी।" उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। फिर एकाएक हवाई अड्डे पर गये और नाम-था से रवाना हो गये। हम थके हुए से घर लौटे और कुर्सियों पर पड़ गये। शाही मेहमान के स्वागत की कठिन परीक्षा समाप्त हुई। पीटर अब भी अभ्यर्थना के फांसीसी शब्द बुदबुदा रहा था। तब हमें झान न था कि रोजकुमार 'से यह हमारी अन्तिम भेंट नहीं थी।

#### अध्याय ९

## बान फ़् वान और "आणविक फ्ल्यू"

पीट केसी को मई में स्वदेश के लिए प्रस्थान करना था । उसी समय वरसात ग्रुरू होती है और चूंकि मौसम का कोई ठीक नहीं रहता, इसलिए हवाई-जहाज दोपहर में नाम-था पहुँच कर और पीट को लेकर उसी समय लौटनेवाला था ताकि अधेरा पहने से पहले ही वियंतियेन पहुँचा जा सके ।

जिस दिन पीट को जाना था उसी दिन सुबह कुछ दूर के एक गाँव से एक दाई ने एक खतरनाक प्रसूति की सूचना हमें भिजवायी। जचा के बहुत दुरी तरह रक्त-साव हो रहा था और उसकी तुरन्त देखभाल करना आवश्यक था। में अस्पताल छोड़ नहीं सकता था, और मेरे अतिरिक्त पीट ही एक मात्र व्यक्ति था जो ऐसे रोगी को सम्हाल सकता था। मैंने उससे बहुत कहा कि यदि वह उस गाँव गया तो हवाई जहाज निकल जायगा जिसका अर्थ होगा कि रास्ते में जहाँ-जहाँ उसे हवाई जहाज वदलने थे वहाँ भी कोई जहाज उसे नहीं मिल सकेगा, परन्तु उसने कहा कि वह रोगिणी की देख-भाल करके वहुत समय रहते ही लौट आयेगा। अत उसने अपना वैग उठाया और एक लाओ नर्स को साथ ले कर पैदल चल पड़ा।

पीट ठेठ और स्पष्टवादी टेक्सास-वासी था और इस पर उसे गर्व भी था। वह दुवला पतला, कठोर और निडर आदमी था, परन्तु इस कठोरता के नीचे कोमलता, ममता, करणा, सवेदनगीलता और कर्तव्य के प्रति निष्ठा का सागर लहराता था। नाम-या के बच्चे उसे बहुत चाहते थे। कभी-कभी शाम को हमारे घर के वराम्दे में वच्चे उसे घेर कर इतना शोर-गुल करते थे कि मैं उसे वच्चों को घर खाना कर देने का आदेश दे देता था।

और इस पर वह कहता था—"क्या कहते हो, डाक्टर विच्चों के मामले में तुम न पड़ो। जन-सम्पर्क के लिए इनका वहुत महत्त्व है।"

किसी खतरनाक रोगी के चुलावे पर आधी रात को उठने में पीट कभी आनाकानी नहीं करता था, परन्तु मुझसे हमेगा इतनी ज्यादा मेहनत न करने के लिए बहस करता रहता था। अक्सर में इस दुविधा में पह जाता था कि दूर पहाड़ों में जा कर उस रोगी को सम्हार्द्ध जिसे शल्य-चिकित्सा की आवश्यकता थी (क्योंकि यह चिकित्सा केवल में ही कर सकता था), अथवा उसका ध्यान छोड़ कर अपने अस्पताल के नियमित काम को सम्हाळू । ऐसे समय पीट यही सलाह देता था कि "अपनी जगह मत छोड़ो । दुनिया भर के काम तुम नहीं कर सकते; कोई न कोई काम तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा।"

मैं कहता — "नहीं, मैं रोगी को यों मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। यह नैतिक (Moral) दायित्व का मामला है।" पोट मेरे इस कथन को हमेगा हॅस कर, यों ही उड़ा दिया करता था; उसके लिए "नैतिक" (Moral) जन्द का केवल एक ही अर्थ था — "स्त्री-पुरुष सम्बन्ध।"

तो उस रोज पीट के लिए विमान जिस समय पेंहुँचा, लगभग उसी समय घने बादल उमहने लगे। जान को यह आदेश दे कर उड़न-पट्टी पर भेज दिया गया था कि विमान के आते ही वह उसके चालक को अस्पताल ले आये तािक यदि आवश्यकता पड जाय तो हम पीट के लीटने तक उसे रोके रहें। फ्रॉसीसी चालक मौसम और विलम्ब के बारे में बड़बड़ाता हुआ आया। मैं एक तरफ बहाने वनाता रहा, बातें करता रहा, उसकी ख़ुशामद करता रहा और दूसरी ओर मनाता रहा कि पीट के लीटने तक मौसम खराब न हो।

आखिर जब वह लौटा तब तक मेरा धीरज चुक गया था । पीट थका हुआ था, परन्तु उसके मुख पर आकर्षक मुस्कान खेल रही थी जिसका अर्थ था कि रोगिणी की हालत ठीक थी। फिर भी, मैं उस पर बरस पड़ा।

" तुम्हें इतना भी घ्यान नहीं था कि इस फॉसीसी को रोकने में हमें कितनी मुिक्तल होगी? तुम रक्त-स्नाव की छोटी-मोटी व्यवस्था करके रोगिणी को मेरे जाने तक दाई के सहारे क्यो नहीं छोड आये?" मैंने प्रक्त किया

पीट ने चिकत हो कर मुझे देखा और फिर वरस पड़ा-"यह कैसे कर सकता था, मूर्ख कहीं के <sup>2</sup>" वह मुस्करा कर वोला - "इसके अतिरिक्त रोगिणी के पास ठहरने का मेरा नैतिक (Moral) दायित्व भी तो था।"

हम दोनों हॅस पड़े और इतना हॅसे कि हमारी ऑखो से पानी वहने लगा। हम जब उड़न-पट्टी पर पहुँचे तो फ्रॉसीसी चालक गुस्से में भरा हुआ विमान को चालू कर रहा था। विमान रवाना हुआ और मेरे देखते-देखते उमहते हुए वादलों में उड़ गया। वाह पीट, वाह! उसने मुझसे अपनी जवानी के छ महीने देने का करार किया था, परन्तु दिये दस महीने। मेरी कामना है कि वह टेक्सास की विज्ञाल विभूतियों के पीछे छिपने न पाये। इंडो-चीन के सीधे-सादे जन-समूह के लिए तो वह जन-साधारण से कहीं अविक महान है और बना रहेगा। नाम-था के गौरांग लोगों के अस्पताल की शोहरत फैलती गयी और दूर-दूर से रोगियों का आना हमारे लिए साधारण बात हो गयी। परन्तु चीनी रोगियों की यृद्धि से मुझे आस्वर्य हुआ। इनमें कुछ तो गरणार्थी थे जो उत्तरी लाओस में बस गये थे। परन्तु सावधानी से पूछ-ताछ करने पर मुझे पता लगा कि हमारे बहुत-से रोगी सीमा-पार लाल चीन के युनान प्रात से आते थे। कई रोगी कैंटन से भी आये। कैंटन उत्तरी वियत नाम के रास्ते से आठ सो मील से भी ज्यादा दूर पहता है।

एक वार एक वहुत पढा लिखा चीनी अपनी पन्द्रह वर्षीय पुत्री को छे कर अस्पताल आया। उस लड़ की का होठ फटा हुआ था, जिससे उसका चेहरा विकृत हो रहा था। उसने यह बात छिपाने का जरा भी प्रयत्न नहीं किया कि वह युत्रान से आया था और वमीं सीमा पर स्थित मुओंग सिंग नामक स्थान से उसने लाओस में प्रवेश किया था।

चाओ खुओंग को उस पर वहुत सन्देह था। उसका कहना था कि वह आदमी लाल चीन की सेना का कोई उच अधिकारी था। जायद हो भी। मुझे तो इतना माल्यम है कि हमारे आपरेशन से जब उसकी पुत्री की कुरूपता मिट गयी, तो उसने बहुत आभार माना। यदि वह वास्तव में लाल चीन का अधिकारी था तो मुझे काफी विश्वास है कि अमरीका-विरोधी प्रचार के प्रति उसके मन में अब कुछ सन्देह हो गया होगा।

इस रोगिणी के उपचार का अजीव परिणाम हुआ। इसके बाद फटे हुए होठें वाले रोगियों की संख्या बढ गयी। मेरा खयाल है कि यह एक प्रकार के प्रचार का परिणाम था, जिससे मेरी प्रसिद्धि पहाड़ों में भी जा पहुंची और जिसने मुझे लाओस का पहला ' श्रास्टिक सर्जन ' बना दिया!

समय गुजरने के साथ-साथ वाव और जान चिकित्सा कार्य में दक्ष होते गये और मार्के का काम करने लगे। इली को सतुष्ट रखना आसान न था। ये लोग जल्द ही ऐसे दुख-दर्द के वीच घिर गये, जिसके अस्तित्व की इन्होंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। दोनों में से किसी को भी सेना का अनुभव न था और न ये कठोर अनुगासन के अभ्यस्त थे। में किमी का भी उल्टर कर जवाव देना सहन नहीं कर सकता था और अपने दल का सचालन सैनिक दुकदी की तरह करता था। ययि दोनों इस परिस्थिति में अचानक ही आ पड़े थे, तथापि इन्होंने इसे खूवी के साथ झेला। हमें हमेगा यह ज्ञान रहता था कि कहीं हम साम्यवादियों के चंगुल में न आ जायें, इसलिए हम हर वक्त सतर्क रहते थे। सैनिक अनुभव से यह सिद्ध हो चुका था कि ऐसी परिस्थिति में नेतृत्व की वागहोर एक आदमी के हाथ में

रहनी चाहिए और बाकी लोगों की विना किसी प्रकार का विचार किये उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए।

जान का शान्त कूटनीतिक ढंग मेरे आवेश के मुकाबले में संतुलन वनाये रखता या। अपने अन्तिम छ महीनों के आवास में हमें जो सफलता मिली उसका वहुत कुछ श्रेय जान डीविट्री को है। वाब वार्ट्स हालांकि अभी इक्कीस वर्ष का भी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी उसके हाथ में यश था और उसने डाक्टरों का हृदय पाया या। यद्यपि उसने फासीसी भाषा का अध्ययन किया और वार्तालाप का अर्थ भी समझ लेता था तथापि यह भाषा वह बोल नहीं पाता था। वह हमेशा डाक्टरी की कितावें पढ़ा करता था और मुझसे सवाल पूछता रहता था। आपरेशन के तौर-तरीकों में वह बहुत कुशल हो गया और डेनी के जाने के बाद यह विभाग उसने सम्हाल लिया। ये दोनों ही मलेरिया, पेचिश और थकान से वार-वार पीड़ित होने के उपरान्त भी शारीरिक परिश्रम खूब करते थे। जिस तरह का हमारा जीवन था उसमें इन तकलीफों से कोई बच ही नहीं सकता था।

वाव को चूरों से मानो दुश्मनी थी। चूहे टाइफस, हेग और दूसरी बीमारियों के वाहक होते हैं; अत वह बरावर इन्हें पकड़ने के पिंजरे और फन्दे लगाता रहता था। रोज प्रवह वह गिरफ्तार अपराधियों को वाहर ले जा कर जला देता था तािक कोई कीडा-मकोड़ा भी जीवित न वचे। परन्तु वाब ये घृण्य जीवृ चाहे जितने मारता था, रोज और नये-नये पैदा होते ही रहते थे।

जान और चई की वड़ी घनिष्टता हो गयी थी। दोनों घटों वातें किया करते थे। चई श्रेष्ठ सहायक बन चुका था और दया-ममता जो डाक्टरों आदि के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण गुण है, उसके अन्तर में व्याप्त थी। गन्दे-से-गन्दे, बेहाल कोडी के साथ चई कोमलता से षेश आता था। रोते-चिल्लाते बच्चों के लिए, उसके मुख पर मुस्कान रहती थी, उनकी माताओं की चिन्ता वह क्षण भर में दूर कर देता था। गौराग ओझा हूली से डरनेवाले बच्चों को चई अपने शब्दों से बहला कर स्टेथोस्कोप की पहुँच के भीतर ले आता था। गुन्तारे और खिलौने वॉटते समय वह न्याय की साक्षात् मूर्ति वन जाता था; बाजार में खरीदारी करते समय वहा चौकस रहता था। मूत, प्रेत, और आत्माओं के प्रति आस्था रखने वाला यह चई हमारे दल का सबसे महत्त्वपूर्ण सदस्य था। शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धान्त अपना कर हमने उन भूतों, प्रेतों और आत्माओं को स्वीकार कर लिया था।

बहुत से रोगी मुझे बताते थे कि वे वान फू वान से आये थे। यह जगह वर्मी सीमा के पास पहाड़ो की ऊँचाइयों मे कोई तीस मील दूरी पर थी। वे रोगी वताते थे कि वान फू वान प्रगतिशील गांव था , तथापि उसमें कई रोगी ऐसे भी थे जो नाम-था तक पहुँचने में असमर्थ थे।

कम-से-कम एक वार वान फू वान जा कर रोगियों को देखने के लिए मैं वहुत उत्तरक था, परन्तु चाओ खुओंग जो अपने को मेरी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानता था, इसके विरुद्ध था। वह कहता था कि पहाड़ी रास्ते अविश्वस-नीय हैं, वह इलाका डाकू-छुटेरों से भरा हुआ है और नाम-था के गौरांग ओझाओं को गिरफ्तार कर लेने से ज्यादा अच्छी चीज साम्यवादियों के लिए कोई हो नहीं सकती। आखिर जब मैंने कई कुली और सगस्त्र रक्षक अपने साथ ले जाना स्वीकार किया, तब उसने मुझे अनुमति दी।

हमने अपना डेरा लगाने का सामान और दवाइयाँ वरौरा तीन तिव्वती टहुओं पर लादीं और उन्हें वाव वाटर्स के जिम्मे किया। उसे यह दल ले कर आगे रवाना होना था। नाम-था के पश्चिम में अगले पहाड़ के पार उसे डेरा करना था। अगले दिन जान और मैं वहीं से दल के साथ होने वाले थे।

वाव के प्रस्थान करने के बाद गाम को एक आश्चर्यजनक घटना घट गयी।
मुझे तुरन्त आह चान के घर बुलवाया गया। आह चान गाँव का शायद सबसे
धनी व्यक्ति था और नाम-था की एक मात्र चावल की मिल उसी की थी। जान
और में भाग कर पहुँचे। दरवाचे पर गाँव वालों की भीड लगी थी। सब रो-पीट
रहे थे। भीड़ को चीर कर हम आगे पहुँचे। आह चान घरती पर पड़ा था। उसके
दिल ने घड़कना विल्कुल वन्द कर दिया था, परन्तु शरीर अभी गर्म था। इसलिए
हमने कुत्रिम खास-प्रखास की किया की और उसके हृदय में सीधे एड्रिनेलिन
का ईजेक्शन लगाया। लेकिन हमें देर हो चुकी थी। आह चान ससार से विदा
हो चुका था।

उसकी मृत्यु की पिरिस्थितियाँ हैरतअगेज थीं। आह चान का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। दस मिनट पहले वह अपने दोस्तों से हॅस-बोल रहा था। एकाएक विना किसी तरह की तकलीफ़ के वह वस छुडक गया। मैं कुछ मिनटों के अन्दर ही वहाँ पहुँच गया, लेकिन तब तक उसके प्राण पखेक उद चुके थे।

हो सकता है कि उसे हृदय-रोग का या किसी मिस्तिष्क के रोग का दौरा पढ़ा हो, परन्तु हृदय के रोग दुनिया के इस हिस्से में बहुत ही कम देखने में आते हैं। फिर आह चान की आयु अभी तीस वर्ष की भी न थी। उसके शरीर को चीर-फाड़ कर देखने की सुविधाएँ मेरे पास नहीं थी। इसके अतिरिक्त इसके घर-वाले मुझे यह परीक्षा करने की अनुमित देते, इसमें भी मुझे सन्देह है। इसलिए मैं केवल अनुमान लगा सकता था।

आह चान नाम-था में सब से लोकप्रिय व्यक्तियों में से था। उसकी मृत्यु से सारा गॉव ही दुखी था। किसी ने मेरे प्रति किसी तरह विरोध तो प्रदर्शित नहीं किया, परन्तु लोगों की निगाहों को अपनी ओर उठते देख कर में समझ रहा था कि आह चान के मामले में मेरी असमर्थता से "गौराग ओझा' के रूप में मेरे मान को जारूर धक्का पहुँचेगा। परन्तु परिणाम और भी आइचर्यजनक हुआ।

अगले रोज सुबह आह चान की मृत्यु की परेशानी लिए हुए ही जान और मैं साइकिलों से रवाना हुए। काविन की उस बेहाल "सडक" पर दस मील चलने के बाद हमने साइकिलें जंगल में छोड़ीं और पहला पर्वत पार करके बाव के डेरे पर पहुँच गये। बाकी दिन हम लोग अगले पर्वत पर चढते रहे।

पथ-प्रदर्शक आगे-आगे थे और हम चलते ही जा रहे थे। हमने एक बार ठहर कर चावल और कैंडी का भोजन किया। पीने के लिए पानी काफी था। जंगल में एक फल भी हमें मिल गया जिसका स्वाद रास्पवैरी जैसा लगता था। घना जंगल बड़ा शानदार था। पेडों से छन-छन कर तहाँ-जहाँ प्रकाश पढ़ रहा था वहाँ भाप सी उठती दिखाई देती थी। भरी दोपहर में जंगल प्रकाश से भर गया परन्तु एक घंटे बाद ही वापस अधकार छा गया; प्रकाश जहाँ-तहाँ ही बच रहा। सूरज जब ठीक सिर पर होता था तभी उसकी किरणें पेड़ों के पार आ पाती थीं। सूरज जहाँ जरा नीचे उतरा नहीं कि संध्या का-सा झुटपुटा हो जाता था। हमें ऐसा लग रहा था मानो हम छोटे-छोटे जानवर उस जंगल के फर्श पर चारों हाथ-पैरों से चले जा रहे हों। वे पेड़ किस शान से सिर उठाये खड़े थे! जंगली हिरन भागते-फिरते थे और चिड़ियां उड़-उड़ कर रगों का एक अनोखा समा बाँध रही थीं। यह अनुप्राणित जंगल मनुष्य के मन मे भगवान की महानता के प्रति श्रद्धा पैदा कर देता है।

हर जगह हमें केले के पेड दिखायी देते थे जो पीले-पीले गदराए फलों से लदे हुए थे। पत्तों ने उन फलों पर छाया कर रखी थी। अंजीर के विशाल मृक्ष और बेलें जंगल में भरी पड़ी थीं। हम उस कोमल और घनी हरियाली में आगे वह रहे थे। कहीं मोड़ लेते ही सामने ऐसी ऊँची दीवार-सी नजर आती थी कि जिसमें कुछ फीट से आगे दिखायी ही नहीं देता था। चक्करदार पगडंडियों पर हम चलते रहे। फिर एक ऊँचा पर्वत आया। उस पर हम चढ़ने लगे। वह भी घने जंगल से ढका हुआ था। एकाएक हम जंगल के अधकार से निकल कर उसके छोर पर आ पहुँचे; पहाड़ी-शिखर निकट ही था। वहाँ हवा ऐसी स्वच्छ और शुद्ध थी

कि वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों ओर के पहाडों का शानदार नजारा हमने वहाँ से देखा। ऐसा लगा मानो हम पृथ्वी के शिखर पर पहुँच गये हों। हमारी हॅफनी हमें इसका विश्वास दिला रही थी। कुछ ही ऊँचाई पर आगे गांव था। दोपहर में ही हम वहाँ पहुँच गये।

वान फू वान लाओस के दूसरे गॉर्बो जैसा ही या; गन्दा कुछ ज्यादा था। आस पास कहीं पानी न था। नीचे घाटी में ही एक जलधारा थी। इसलिए लोग जितनी वार चाहिए उतनी वार स्नान नहीं कर सकते थे। वान फू वान के मकान आयताकार थे, पूर्णतया लकही के तख्तों और वॉस के वने हुए मकान लकियों के ढेर पर अवस्थित होने के कारण कँचाई पर वने हुए दीख़ते थे। उनकी छतें घास-फूस की थीं। विल्ठिंग, दरवाजे और शहतीर वड़ी सावधानी से लगाये गये थे और ताद की वनी हुई डोरियो से वॉथे हुए थे।

इन पहाड़ी मकानों के अन्दर एक तरफ वराम्दा-सा रहता है। सोने के कमरों के दरवाजे इस वराम्दे में रहते हैं। मकान में एक वड़ा सा कमरा सबके उठने-वैठने के लिए होता है। वारों तरफ वराम्दा होता है जिसमें ख़ियां मुर्गियों की देख-भाल करती हैं और अपने वच्चों का नहलाना-घुलाना करती हैं। मकान के एक भाग के नीचे काम करने का कमरा रहता है। मुख्यतया इसमें कपड़ा दुना और रगा जाता है, औजारों की मरम्मत भी की जाती है। मकान के नीचे लकड़ी का जो आधार रहता है उसके आस-पास मकान के मुख्य भाग के नीचे जानवर वॉधे जाते हैं। उनकी गध अमरीकियों को चाहे न मुहाये, परन्तु उन आदिवासियों के लिए वह समृद्धि की प्रतीक होती है।

वान फू वान ठाओस के दूर-दराज के किसी एक कोने में बसे हुए गॉवों में से था। यहाँ पहुँच कर हमें एक अजीव अनुभव हो रहा था मानो हम इस युग में न हों, किसी समय-यंत्र (Time machine) ने हमें वाइवल के युग में ले जा कर खड़ा कर दिया हो।

सैक्डों आदमी मकान को घर कर खड़े थे और दर्जनों उसके अन्दर थे। हवा में घुंटन थी और लोगों के शरीर की वदवू भी फैल रही थी। हमने दवाइयों के वक्स खोले, गोलियों की थेलियों निकालीं और छोटी-मोटी शल्य-किया के ओजार वाहर रखे। बॉस की वास्टियों में लोग पानी ले आये और रोशनी के गुजर के लिए दीवार का एक हिस्सा निकाल दिया गया। हमने वहुत सारा पानी उवाला और शल्य-किया के जीजार तैयार कर लिये। चार-पॉच घंटों में मैंने चई, वाब और जान की सहायता से कोई डेढ़ सी रोगियों की परिचर्या की। ~~;.

ं वहाँ के स्कूल का अध्यापक, पया वोंग इस बीच मेरे पास बना रहा। वह युवक बुद्धिमान जान पहता था। उसने हमें बताया कि उसने इसी गाँव में जन्म लिया था परन्तु शिक्षा उसने १९५४ में उत्तरी वियत नाम में पायी थी। इस बात से मेरी जिज्ञासा जागी क्योंकि साम्यवादियों का आम रवैया है कि प्रत्येक दूरवर्ती गाँव से वे एक अत्यत बुद्धिमान लड़का चुन लेते हैं, चीन या उत्तरी वियत नाम में कुछ समय उसे शिक्षा देते हैं (यानी साम्यवाद की) और मास्टर बना कर उसे वापस उसके गाँव में भेज देते हैं। चाओ खुओंग हमेशा कहता था कि लाओस में ये "अध्यापक" साम्यवादियों के सबसे सिकय एजेंट हैं।

प्या वोंग फ़ासीसी वोल सकता था। अत्यंत आकर्षक उसके तौर-तरीक़े थे और उसने हमें वहुत सहयोग दिया। परन्तु राजनीति पर वह किसी प्रकार से भी वात-चीत करने को तैयार नहीं हुआ। चूंकि गांव में वह सबसे अधिक पढा-लिखा व्यक्ति था, इसलिए में बहुत-सी जहरी और वुनियादी दवाइयाँ उसे दे आया। उसने भी वचन दिया कि भविष्य में वह गम्भीर रोगियों को नाम-था के अस्पताल भेजता रहेगा। मुझे विलकुल नहीं माछम कि हमारे प्रति उसके क्या विचार थे, परन्तु कम से कम बाक़ी गांव-वालों की तरह उसे भी अब इतना तो माछम हो गया था कि सभी गौरांग राक्षसी स्वभाव के नहीं होते।

लौटते हुए घाटी के तल के पास एक आदमी ने हमें रोका। उसने हमसे अपने बच्चे को देखने की विनती की। उसके कथनानुसार बच्चे को "सिर का रोग" था। रास्ते से कुछ ही हट कर उसका गाँव-था और उसमें पूरी दस झोंपिइयाँ भी नहीं थीं। हम उसके साथ हो लिये। हड कदमों से और तेजी के साथ वह हमें रास्ता दिखाते हुए आगे-आगे चलने लगा, परन्तु वह डरा हुआ था। आखिर हम उसके गाँव पहुँचे जो मृत्यु की गोद में सोया-सा जान पहता था। उसकी झोंपड़ी में तेल का दिया जल रहा था। एक अधेरे कोने की ओर उसने उंगली उठायी और कहा- "नी"। वहाँ उसका लड़का लेटा था। चार बरस का बालक दीन कुत्ते की तरह मिमिया रहा था। मैंने उसकी परीक्षा की। उसे मिस्तिष्क का एक रोग था और उसकी मॉसपेशियाँ पूर्णतया निष्क्रिय हो गयी थीं। उसकी टाँगें और चाँहें गाँठदार लकड़ियों जैसी हो रही थीं। उसके फूले हुए पेट से पता चलता था कि उसमें कोहों ने राज जमा रखा था। लड़का एक चटाई पर अपने पेशाव में पहा थी। वास्तिवकता से उसका कोई सम्पर्क नहीं रहा गया था। उसके मिस्तिष्क के झाँत-मैसतें होने के लक्षण स्पष्ट थे।

में उस वालक के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। निरापद और साफ़ सुथरे आधुनिक अमरीकी अस्पतालों के आशाओं के भंडार में भी मुझे उसके लिए कोई आगा दिखायी नहीं देती थी। मैंने यथासम्भव स्थिति को स्पष्ट किया। उस आदमी ने मेरी राय को दार्शनिक की तरह भवितव्यता के रूप मे स्वीकार किया। अपने पुत्र के लिए उसकी अन्तिम आगा मुझ गीराग ओझा पर टिकी हुई थी। यह सोच कर कि मुझे रोगी से उसकी आशा को अन्तिम किरण नहीं छीननी चाहिए, मैं स्थिति का पूर्णतया अधकारमय चित्रण करने से दरता था। मैंने आशा का थोड़ा-सा प्रकाश कायम रखने का प्रयत्न किया, परन्तु मेरी आत्मा मुझे ज्यादा उम्मीद वधाने से रोक रही थी। उस आदमी ने वताया कि गाँव में इस तरह के मरीज अनेक हैं। बाद में मैंने जान और बाव के साथ इस रोग के वारे में विचार-विनिमय किया और इम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह कोई पारिवारिक रोग होगा।

अधेरा पड़ने से पहले ही हम उस हेरे पर पहुँच गये जहाँ हमने साइकिलें छोड़ी थीं। पिछली रात जंगल में सोने के वाव के प्रयत्नों की वात याद करके हम तीनों ने साइकिलों से सीधे नाम-था चले जाने का फ़ैसला किया। मजदूर और किड टहुओं और सामान के साथ अगले दिन आने वाले थे। रात पड़ने में लगमग एक घटे की देर थी। हमने सोचा कि हम इतनी देर में पहुँच जायेंगे। लगभग एक घटे तक हम चलते रहे। हम अपनी दुखती हुई टॉगों से जितनी तेज हो सकती थी उतनी तेज साइकिलें चला रहे थे। सहक सूखी हुई थी, कभी कहीं पानी रास्ते पर जमा मिल जाता था।

एक जगह पर रास्ते की तंगी को देखते हुए हम डाल पर वहुत ज्यादा तेजी से चले जा रहे थे। रास्ते के एक तरफ़ सैकड़ों फ्रीट गहरा खड़ था। एक मोड़ लेते हुए साइकिल मेरे कावू से वाहर हो गयी। पिह्ने फिसल गये और मैं हैंडल के ऊपर से जमीन पर आ गिरा। पेट के वल मैं सहक पर फिसला चला जा रहा था और ठोक सामने था खड़। मुझे इतना याद है कि मैंने अपनी गित को रोकने के लिए वॉहें फैला कर हाय जमीन में गहाये। इसके वाद मुझे कुछ याद नहीं है।

क्षण भर बाद मेरी चेतना लौट क्षायी। उस समय में सदक के सिरे पर पड़ा था, परन्तु था सहक पर ही। मेरा सीना और पेट बुरी तरह छिल गया था। मेरी कमीच का सामने का हिस्सा रक्त और धूल से सना हुआ था। मैंने अपने हाथ पर नचर डाली और यह देख कर घवरा गया कि वाँचें हाथ का अगूठा कलाई से नव्वे अश का कोण बना रहा था। अगूठा अपनी जगह से हट गया था और कलाई की

एक हट्टी ट्रंट गयी थी। मुझे याद आया कि इस हालत में क्या करना चाहिए। जितने जोर से हो सकता था उतने जोर से मैंने ॲगूठे को आहिस्ता-आहिस्ता खींचा। दर्द से जान तो निकल-सी गयी लेकिन ॲगूठा ठिकाने पर आ गया।

इतनी देर में वाव और जान भी मोड पार आ गये। मेरी टूटी-फूटी साइकिल से वचने के प्रयत्न में उन्होंने किठनाई से अपनी साइकिलें रोकी। उनके मुँह से इतना ही निकला, "भाग्यवान हो जो खड़ में नहीं गिरे।" एकाएक हमें खयाल आया कि मुझे किसी डाक्टर के पास जाना होगा और एक्स-रे कराना होगा। लेकिन इस इलाके में डाक्टर सिर्फ मैं था और एक्स-रे की मशीन हमारे पास थी नहीं।

डाक्टर को खुद अपना इलाज न करने की तालीम दी जाती है। लेकिन ट्रटी हुई और अपने स्थान से हटी हुई। को वैठाना जरूरी था। एक डाक्टर के लिए जिसके कि पैशे में हाथों का बहुत महत्त्व रहता है, इस तरह की चोट बहुत भयावह थी। परन्तु वान फू वान के मार्ग में डा टामस इली की यह चोट "लाओस कार्रवाई" की कहानी में अत्यन्त तुच्छ चीज थी।

साइिकल कुछ मुद्द गयी थी। उसे हमने पत्थर से ठोक कर सीधा किया। रोगियों की परिचर्या का मेरा छोटा वैग साइिकल के पिछे विधा हुआ था। अपने हाथ को जो तेजी से सूजता जा रहा था, वैग से इलास्टिक की पट्टी निकाल कर विधा और हम वहाँ से चल पढ़े। इस यात्रा के अन्तिम तीस मिनटों में बरसात भी खूब जोर से होती रही।

जिस समय हम नाम-था पहुँचे उस समय अघेरा हो चुका था। सी सीढियों पर वैठा हुआ हमारा इंतजार कर रहा था। उसका मन उससे कह रहा था कि हम एक दिन पहले ही लौट आयेंगे। अपने लौटने की उस झुटपुटी घडी में हमें अपना घर बहुत प्यारा और भला माल्रम हुआ। में खून और धूल में सना हुआ था और मेरे हाथ में बड़ी-सी पट्टी वॅधी थी। बाब थकावट से और खटमलों के काटने से इतना शक्ति-हीन हो गया था कि उसके लिए सरकना भी दूभर था। जान थकान से सज्ञा-शून्य हो रहा था। कोई घंटे भर हम फर्श पर ही पड़े रहे। सी ने वहीं हमें काफ़ी दी। आखिर हम तीनों ने वारी-वारी से स्नान किया और विस्तर पर पढ़ गये। मेरा हाथ दर्द कर रहा था, सूजन वहती जा रही थी और में सोच रहा था कि एक्स-रे की मगीन तक पहुँचूंगा कहाँ और कैसे ? आखिर पहुँचना नहीं ही हुआ। श्रास्टर, भाग्य और भगवान की कृपा ने मेरा हाथ ठीक किया और जोड़ में खरावी नहीं आयी।

अगले दिन सुवह जल्दी ही हम अस्पताल पहुँचे। सारे गाँव में आह चान की अन्त्येष्टि की शानदार तैयारियाँ की जा रही थीं। परन्तु जब आह चान की मृत्यु का कारण हमें ज्ञात हुआ तो हम हैरान रह गये।

नाम-या में हर आदमी को मालूम था कि आह चान की जिस रोग से मृत्यु हुई थी उसका नाम था " किआ एटोमिक" (आणिवक ज्वर) जिसका साधारण-तया अर्थ हो सकता है आणिवक प्रत्यु! सबसे पहले स्वय चाओ खुओंग ने हमें इसके विषय में वताया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह चिल्कुल मूर्खतापूर्ण वात है। वह जानता था कि कोई भी बुखार या इन्फ्लएंजा विजली की सी इस तेजी से प्राण नहीं ले सकता। उसने बताया कि यह अफ़वाह आग की तरह फैली थी और सबको इस पर विश्वास था।

अफवाह ग्रुरू कैसे हुई <sup>2</sup> सारे नाम-था में कुल दो या तीन रेडियो थे । हमारे घर में सी ने शपथ ले कर कहा कि रेडियो पीकिंग पर यह समाचार नहीं आया या । हमारे छोटे-से रेडियो पर केवल यही स्टेशन सुना जा सकता था ! सारे प्रान्त में एक मात्र शिक्तगाली रेडियो चाओ खुओंग के यहाँ था और उसने वताया कि किसी भी स्टेशन से उसने "किआ एटोमिक" की चर्चा नहीं सुनी थी ।

आह चान की अन्त्येष्टि के संस्कार नी दिन तक होते रहे । हरकारे सव तरफ़ खबर देने दौहाये गये थे और दूर-दूर के गॉवों से सम्बन्धी और मित्र नाम-था आये थे । शोक की यह लम्बी अविध वहुत ही अजीव थी । बौद्ध मिश्च प्रार्थना करने के साथ सुगंबित वित्तयों जलाते जाते थे, शोक प्रकट करने वाले रोते थे, सगीतज्ञ अपने वाद्य और मजीरे वजाते थे तथा बहुत रात गये तक खाना-पीना होता रहता था । अन्त मे नर्वे दिन आह चान का गव लाओस की प्राचीन धार्मिक राजधानी लुआग परवंग की तरफ सिर करके लक्ष्टी के एक मच पर रखा गया और उसे अग्न दी गयी।

परन्तु "किया एटोमिक" की चर्चा उस अग्नि की छपटों के साथ समाप्त नहीं हुई । आरचर्य की बात है कि इसी समय, १९५७ की जून में पिश्चमी जगत एशियाई फ्ल्यू में चिन्तित था । दूर पूर्व के इस कोने में जिसका ससार के सवाद-बाहन साधनों से कोई सम्बंध न था, किसी व्यक्ति ने उस इंफ्छएजा के एक ऐसे प्रतिह्म का आविष्कार कर डाला था जिसकी उत्पत्ति अमरीका में हुई थी। में मानता हूँ कि यह सूक्ष्म प्रचार का आदर्श उदाहरण था, और गौरागों की डाक्टरी सहायता पर करारा बार था, क्योंकि डाक्टरी सहायता नाम-था में बहुत लोकप्रिय हो रही थी। आह चान की आकिस्मिक मृत्यु, वान फू वान के पास पहाड़ों में उस वालक की मरणासन अवस्था, जिसके कि रोग के सामने में पूर्णतया असमर्थ रहा था, मेरे हाथ की चोट, हमारी यात्रा की थकान, और इस वात पर हीनता का अनुभव कि हमारे सामने जो काम पढा था उसके मुकाबले हमारी सफलताएँ कितनी तुच्छ थीं, लाखों आदिमियों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते थे – इन घटनाओं और चीजों ने मुझे निराणा के गहरे गर्त के किनारे ला पटका। तभी एक पत्र आया। इस समय मुझे टसीकी आवश्यकता थी।

मेरे डाक्टरी स्कूल के भूतपूर्व अध्यक्ष, डा. मेल्विन कास्वर्ग का पत्र या वह । उन्होंने लिखा—" टाम, तुम्हारे सामने गहन निराण के क्षण भी आयेंगे, जब तुम्हें इस विणाल कार्यक्षेत्र में अपने तमाम प्रयस्त उपेक्षणीय प्रतीत होंगे। लेकिन यह याद रखना, टाम, कि मानवता की प्रगति के प्रत्येक चरण का उर्गम, खोजने पर, किसी एक व्यक्ति, किसी छोटे-से समूह में दिखायी देगा। इसलिए हिम्मत मत हारना, और जैसा कई वरस पहले मेंट पाल ने कहा था, 'अपने विज्ञास को अहिंग रखना'।"

### अध्याय १०

#### नदी से यात्रा

नदी से यात्रा करने का मुझान जान डीनिट्री का था। जब नाम-था से प्रस्थान करने का समय निकट आने लगा तब उसने प्रस्ताव किया कि सीधे वियंतियेन जाने के बजाय हम लोग छोटी-छोटी नौकाओं में नाम-था नदी से प्रस्थान करें और रास्ते में अलग-से पड़े हुए गॉवों में रोगियों को देखते चलें।

चाओ खुओंग ने इस योजना का तीन्न विरोध किया। उसका कहना था कि नदी का मार्ग खतरनाक था और यात्रा के योग्य नहीं था। इसके अतिरिक्त उस मार्ग में पढ़नेवाले गाँवों के लोग गोरे लोगों से मतुता रखते थे। उसने कहा कि उसके जेलखाने में अधिकांग राजनीतिक वन्दी उसी इलाने के थे; स्वयं उसके सैनिक गान्ति और व्यवस्था के लिए नदी में कुछ मील से अधिक दूर जाने का साहस नहीं करते थे। फिर उसे उसमें सन्देह था कि हमें इस यात्रा के लिए नाविक भी मिल सकेंगे जो अपने को खतरे में डालने को तैयार हों।

मैंने डा औदोम को सन्देश भेजा और उन्होंन तुरन्त स्वीकृति दे दो। बूढे गवर्नर ने तुरन्त हथियार डाल दिये और कहा कि उस पर अब कोई जिम्मेदारी न थी। फिर भी उसने सशस्त्र रक्षकों का एक अग्रगामी दल भेजने की व्यवस्था की और चार बन्दूक-धारी हमारे साथ जाने को तैनात किये।

हमें एक विशेष प्रकार की नौकाओं से जाना था। ये नौकाएँ कोई वारह फीट लम्बी होती हैं। सिर्फ इसी प्रकार की नौकाएँ नदी के तेज प्रवाह में चल सकती थीं। नाविकों के विषय में गवर्नर की वात बिलकुल सही निकली, नाविक तय करने में हमें बहुत कठिनाई हुई। किसी भी नाविक ने पहले यह यात्रा नहीं की थी, फिर डाकुओं और तेज बहाब का खतरा था और इनके ऊपर मौसम बरसात का था। इसलिए घनघोर बरसात का मुकाबला करना था। किसी तरह कुछ अतिरिक्त पैसे के लालच और चाओ खुओंग के दवाब से काम बन गया।

जान ने तीन नार्वे तय कर लीं। प्रत्येक में चार-चार नाविक थे। दो नाव को खेने के लिए वीच में बैठते थे, वाकी दो दोनों सिरों पर खड़े हो कर लम्बे-लम्बे चप्पुओं से नाव को मोहते थे। हमने दवाइयों, भोजन-सामग्री और डेरे लगाने के समान को तीनों नावों में इस प्रकार वॉटा कि यदि कोई नाव इव भी जाय तो भी हमें खाने, सोने और मरीजों को देखने में कोई कठिनाई न हो।

प्रस्थान के लिए सूर्येदिय का समय निश्चित किया गया था परन्तु लाओ रीति-नीति के अनुसार व दोपहर से कुछ पहले ही हम चल सके। हम समय पर तैयार हो कर अपने सामान के साथ नौकाओं पर पहुँच गये। प्रमुख नाविक कुछ मिनटों में आने वाला था परन्तु आया एक घटे के वाद। आया भी तो उसने हमें देखा और यह कह कर चल दिया कि काग़ज्ञ लाने के लिए उसे वापस चाओ खुओंग के पास जाना पढ़ेगा। दुमापियों का कहना था कि नाविकों की हिम्मत जवाब दे रही थी, छटेरों और नदी के खतरों से वे परिचित थे अत थे, खतरे उठाने के लिए जयादा मेहनताना चाहते थे। मैं उन्हें दोष नहीं टे सकता।

नाविक आख़िर गवर्नर के पास से ठौटे और हमने एक वार फिर अपने उन दस-वारह मित्रों से विदा छी जो पेड़ों के नीचे वैठ कर अपने को हल्की-हल्की वरसात से अचाने के प्रयत्न कर रहे थे। मैं एक नाव के वीच मे बनी हुई बॉस की झोंपड़ी में जा वैठा और नाविकों के आ जाने के बाद मैंने नौसेना के तरीके से हिंगर उठाने का आदेश दिया, परन्तु लगर उठा नहीं। अमरीकियों और नाविकों ने सारा सामाज नावों में जिस ढग मे जमाया था वह प्रमुख नाविक को जँचा नहीं। अतः सारा सामान उतारा गया और वजन के बारे में प्रमुख नाविक के मुझाव तथा मून्य के बारे में मेरी आजा के अनुसार उसे वापस चढाया गया। इस तरह आखिर सामान की ठदाई पूरी हुई और हम अच्छी तरह दुआ-वदगी किये बिना ही किनारा छोड़ कर चल दिये। अब तक बारिश जोर से होने लगी थी और चार दिन तक नहीं रुकी। वरसात में भीगते हुए मित्रों से हमने हाथ हिला कर बिदा ली।

जल के तेज वहाव में पहले दिन की यात्रा जितनी खतरनाक रही उतनी ही दिलचस्प भी। दो-दो नाविक हर नौका में अगले और पिछले सिरो पर खडे हो कर लम्बे-लम्बे चप्पुओं से नावे को इधर-उधर मोडते जाते थे। दो-दो नाविक वैठे हुए छोटे चप्पुओं से नावे खे रहे थे। उन्हें चप्पू बहुत नहीं चलाने पड़ते थे क्योंकि नदी की धारा ही हमें बहाये लिये जा रही थी। नावे लहरों पर डोलती हुई चली जा रही थी।

यह सोच कर कि हम लोग ही नहीं हमारा सामान भी मुकुमार होगा, नाविकों ने नौकाओं में ताड़ के पत्तों को छतें-सी बना दी थीं। नाव के गीले फर्ज पर इनके नीचे किसी तरह बैठा जा सकता था। ये ढाल्ट छते हमारा सिर छ्ती थीं। अविराम वर्षा में इतना बचाव भी बहुत था, परन्तु कुछ ही समय में वरसात का पानी छतों के पार आने लगा और हम भीग गये, उस छत के नीचे बैठना या खुले में बैठना बराबर हो गया।

तीन घटे सफर करने के बाद हमने पहला कयाम किया। नाविक नौकाओं से उतर कर पानी को पार करके जंगल में गये, इस उद्देश्य से कि नावों की वगल में लगाने के लिए कुछ हरे बॉस काट लाये। नावें बुरी तरह हिचकोले खा रही थीं इसलिए वॉस लगाना जरूरी जान पड़ता था। वहाव अनुमान से कही ज्यादा तेज या। यहां नदी के किनारा था ही नहीं। बरसात की वाढ से पानी इतना वढ गया था कि बडी-बड़ी झाढ़ियाँ और पेड़ नदी के पाट में आ गये थे और किनारों की जगह केवल पेड दिखायी देते थे जिन पर कई फीट ऊँचा पानी चढ़ा हुआ था। जब हमें किसी तरह पहला ढाल किनारा दिखायी दिया तो एक बॉर फिर हमने नावें रोकीं।

इस बार हमें अपना अत्यन्त मूल्यवान सामान लेकर उत्तरना पडा। हम पैदल घने जंगल में चल पडे। हम जल के किनारे-किनारे चल रहे ये और नौकाएँ तेज वहाव में चल रही थीं, कहीं चट्टानों से टकराती थीं, कहीं लकड़ों के लहीं के बीच से गुजरती थीं। जल के सफेद घने झाग ने उन्हें घेर रखा था। एकाएक वेजल के एक शान्त भाग में आ पहुँचीं और नाविकों ने उन्हें जल के किनारे लगा दिया। इम कैमरा और दूसरा सामान अपने सिरों पर उठाये हुए घुटनों-घुटनों पानी में खड़े थे। ऊपर से वारिज गिर रही थी। इस तरह कमी नाव से उतर कर और कमी नाव में चढ़ कर, रुक्तते और चलते हुए पहला दिन पूरा हुआ। वरसात बरावर होती रही।

पहली रात हम एक छोटे गाँव में पहुँचे। उस समय वहाँ केवल कुछ वृढी औरतें ही थीं। अपने चार वन्दक-धारी सैनिकों के साथ हम डाक्टरी सहायता देने वाले परोपकारी दल के वदले कोई आक्रमणकारी दल ही प्रतीत होते थे। औरतें उर गयीं। उन्होंने वताया कि पुरुष जगल में जिकार के लिए गये हैं और कुछ देर वाद लीटेंगे। हमने उनसे कहा कि हमें तो सिर छुपाने को एक खाली झोंपड़ी की जहरत है ताकि हम अपने कपड़े वगैरा सुखा कर भोजन की व्यवस्था कर सकें। गाँव भी ट्टी-फूटी अतिथिजाला हमें दिखा दी गयी। किसी तरह हमने हाथ-मुँह धोये, आग के पास वैठ कर कपड़े सुखाये, अपना वही सी-राशन का खाना गर्म करके भोजन किया। फिर तुरन्त ही हमनें मच्छरदानियाँ लगायीं और विस्तर खोल कर निद्रा देवी की गोद में चले गये। रात को गर्मी पहुँचाने वाली शराव और पुख्ता जमीन के सपने देखते रहे।

पुवह झोंपड़ी के पास गॉव वालों की भीड़ जमा होने की आवाजों से मेरी नींद दूटी । हमें किसी किस्म का भय न था, क्योंकि यह गाँव नाम-था के काफी बजदीक था और हमें माल्रम था कि यहाँ के कई आदमी हमारे अस्पताल आ चुके थे । कुछ पुराने वीमारों को हमने पहचाना । यहाँ ज्यादा लोगों को डाक्टरी इलाज की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये लोग अक्सर नाम-था आया करते थे ।

यद्यिष मौसम में जरा भी सुधार नहीं हुआ, फिर भी हमारी यात्रा दसगुनी सिधिक रोचक हो गयी। हम गहरी घाटियों से गुजर रहे थे, परन्तु किनारों पर यहाँ ऊँची-ऊँची चट्टानें नहीं थीं, हरे—भरे विज्ञाल जंगल खड़े थे । हम स्पनी—अपनी नावों में बैठे हुए अपने साथियों को बार-वार पुकारते और कहते जाते थे—"देखो, कैसा जानवर है वह ! उसे देखा, कौन सी चिड़िया थी वह विवद तो नहीं था ?" वगैरह।

उस रोज इमने कई गाँवों में मुकाम किया। एक गाँव में हमने अपना वहीं भोजन किया। नदी के किनारे का हर गाँव अपने अलग रोग से पीड़ित था। कोई भी रोग ऐसा न लगता या जो एक से दूसरे गाँव आया हो या आ सकता हो। ये गाँव एफ-दूमरे से विलकुल असम्बद्ध हैं। इनमें परस्पर न व्यापार होता है न आवागमन । जहाँ तक प्रगित का प्रश्न है यह स्थिति हानिकर है, तथापि इससे यह लाभ भी है कि सकामक रोग नहीं फैल पाते । कुछ गाँवों में हैजा था, कुछ में पेचिश । खुजली, दाद, बेरी-बेरी, मलेरिया, पेट में की बे और फफोले सभी गाँवों में समान रूप से फेले हुए थे । इस दुर्दशा को सहन करने की शिक्त मुझमें कभी नहीं आयेगी ।

हमने दूसरी रात जिस गाँव में काटने का फैसला किया था, उसके वारे मे हमारा खयाल था कि वहाँ विरोधी प्रचार ने कुछ असर किया होगा। इसलिए हम कुछ भिक्त थे। गॉव बहुत गरीव था और बहुत ही अलग पहता था। नाम-था से भी उसका सम्बंध न था। जंगल की वगल से चल कर इस गाँव पहुँचे। एक पहाड से सट कर वह वसा हुआ था। हमने मुखिया के घर का पता पूछा। हमें रास्ता वता कर सारा गाँव ही हमारे पीछे-पीछे उस ओर को चल दिया । एकाएक एक आदमो अपने लड़के को लेकर भीड़ से वाहर निकल आया । लगता या कि वह आदमी गाँव का कोई प्रमुख व्यक्ति था। हमारे पास आ कर वह घटनों के बल बैठ गया । अपने हाथ अपने मुख के सामने कर के वह हमें धन्यवाद देने लगा और अपने गांव में उसने हमारा स्वागत किया। नाम-था में शुरू के दिनों में हमने उसके लड़के के 'क्वाशिओरकोर' रोग का इलाज किया था। हमने लड़के को स्वस्थ कर के पिता को रोग की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय वता दिये थे। लड़के ने जान के पास आ कर अपने हाथ उसकी कमर में डाल दिये। उसके मन में किसी प्रकार का डर न था क्योंकि मेरे साथियों की दया-ममता का उसे अनुभव हो चुका था। इससे गॉव में तुरन्त ही हमारे प्रति सद्भावना पैदा हो गयी और तास्तीऍग ने अपने घर की सीढ़ियों पर आ कर हमें अन्दर वूला लिया।

यह बूढ़ा तास्सीएँग ख्व आदमी था। उससे हमने कई सवाल पूछे। हमने पूछा कि अपने गाँव में कभी पहले भी उसने गोरे लोग देखे थे। उसने कहा—"नहीं।" किर हमने पूछा कि उसे या उसके परिवार के दूसरे लोगों को जो सव वहीं बेठे थे, हम कुछ अजीव लोग तो नहीं दिखायी देते। उसने ईमानदारी में जवाब दिया—"हॉ" जैसे-जैसे सन्ध्या बीतती गयी उन लोगों के प्रति हमारी और हमारे प्रति उन लोगों की दिलचस्पी बटती गयी। हमने उससे पूछा कि उसने अपने गाँव में चीनी लोग भी कभी देखे थे या नहीं। उसने जवाब दिया—"हाँ; चीनी लोग यहां अम्सर आते हैं, पर हाल में कुछ दिनों से नहीं आये हैं।" मेंने पूछा—"कब से?" बूढ़े ने बताया—" यही कोई दम मीसमों से।"

यदि इस गाँव में प्रचार हो रहा था तो इस क्षवीछे के लोग ही कर रहे थे, चीनी लोग नहीं। वहुत वार साम्यवादियों ने उत्तरी लाओस के क्षवायली युवकों और युवितयों को चाँदी का लोभ देकर युन्तान और केंद्रन बुलाया था। उन चीनी प्रदेशों में धीरे-वीरे और नमीं से, लेकिन दृष्टतापूर्वक साम्यवादी वारणाएँ उनके मस्तिष्क में वैठायी जाती थी। साम्यवादी इन लोगों को तरह-तरह के सब्जवाग दिखाते थे और विशेषतया "प्रगित " के सपने दिखाते थे। इन युवको और युवितयों के मन में यह विश्वास वैठ जाता था कि ये नये भूमि-मुधारक उनके पिछड़े हुए गाँवो का कुछ हित करेंगे। तव वे अपने पूर्वजों के गांवों को लौट कर असत्य के प्रचारक बन जाते थे। अपने गाँवों के अज्ञानी लोगों से वे कहते थे— "इम स्कूल बनायेंगे। हमें पढ़ना-लिखना आता है और हम चाहते हैं कि आप लोग भी ज्ञान प्राप्त करें। " और भोले-भाले लोग ज्ञान प्राप्त करने की लालसा ले कर उन्हें सहयोग प्रदान करते थे।

इन गांववालों को राजनीतिक क्षेत्र की किसी भी वात का पता नहीं है। उन्हें माद्धम नहीं है कि दुनिया में कैसी खाई पढ़ गयो है। दो विभिन्न विचार-धाराओं का उन्हें जरा भी जान नहीं है – एक ईश्वर के प्रति आस्था रखने वालों की और दूसरी अनीश्वरवादियों की। उन्हें खयाल तक नहीं है कि अमरीका क्या है और कहाँ है 2

इन लोगों के मन में घृणा पैदा करना किठन है। यह इस देश की रीति है कि गॉव में जो भी अतिथि आये उसका आदर-सत्कार करना चाहिए। आम तौर पर गॉव का कोई वड़ा-वृद्धा चॉदी के एक वर्तन में पुष्प, मोमवत्तियाँ और मेंट की अन्य वस्तुएँ ले कर हमारा स्वागत करने के लिए नदी पर उपस्थित रहता था।

इस छोटे-से गॉव मे एक अनोखापन था, इसमें चलने वालों के लिए मार्ग पर पटरी वनी हुई थी। सारे देश में मैंने सिर्फ इस गॅाव में ही ये पटरियॉ देखीं। एक खास बात यह थी कि यहाँ पटरी सब्क के बीच में थी। वरसात से सब्क पर इतना ज्यादा और गहरा कीचढ़ हो गया था कि गॉव-बालों ने सड़क के बीच ऊँचा रास्ता बना दिया था। उसके दोनों किनारों पर मुखेर भी लगी थी। मिट्टी के ढेलें और पत्थर जमा कर यह पटरी बनायी गयी थी, ताकि चलने वालों के पैर रपटने से बचे रहें।

इन लोगों को हम अमरीकी दर्शनीय वस्तु लग रहे थे। हमारा डिन्वे खोल कर भोजन बनाने का सामान निकालना, खाना पकाना, कुछ अजीव से उप-करणों से भोजन करना, काफी का काला पाउडर, दूध का सफेद पाउडर, नदी से यात्रा १४१

और शक्कर मिला कर उसमें खौलता हुआ पानी डाल कर काफ़ी वनाना— यह सब विचिन्न रग-ढंग देख कर उन्हें वड़ा आनन्द आ रहा था; जिसने ये चीकें पहले कभी न देखी हो उसके लिए हैं भी बहुत अजीव। इन गॉव-वालों के लिए हम ससार की सबसे मनोरजक और दर्जनीय चीज थे तथा हमारी औषिययो का चमत्कार अत्यंत ग्राह्म। उन्होंने हमारे वारे में थोडी-बहुत वाते सुन रखी थीं और हमें सगरीर देखने को वे उत्सुक थे। इस गांव में कई लोग रोगों से पीडित थे, परन्तु लाओस में मानसिक रोगों का नामो-निजान भी नहीं था। अपने साल भर के आवास में मैंने वहाँ मामूली-से मानसिक रोग का भी कोई रोगी नहीं देखा।

प्राचीन नक्कों के अनुसार नेल गॉव पर हमारा आधा रास्ता तय होता था। तीसरे दिन तीसरे प्रहर के वाद हम इस गॉव में पहुँचे। दूसरे गॉवों जैसा ही यह गॉव था, कुछ वड़ा जरूर था और पुलिस की चौकी भी थी इसमें। वरसात तो हो ही रही थी। उस वरसात में ही गॉव का मुखिया हमारा स्वागत करने आया। इस आदमी को लिखना और पढना आता था और फासीसी भाषा भी थोडी-वहुत बोल लेता था। काफी वडा और विद्या मकान था उसका। फासीसी प्रशासन के जमाने में कई वरस वह राजधानी वियतियेन में रह चुका था।

उसके मकान से लगा हुआ था छोटा-सा औषधालय, जिसमें एक पुरुष नर्स के रूप मे नियुक्त था, लेकिन जिसके पास दवा के नाम पर एस्पिरिन, कुनैन और पिट्टियाँ भी नहीं थीं। कानूनी रूप से वह गाही राज्य के जन स्वास्थ्य-विभाग के मातहत था, परन्तु नियमित रूप से उसके पास दवाइयाँ आदि पहुँचाने का कोई उपाय ही नहीं था। गाही सरकार इस क्षेत्र में वडी मात्रा में दवाइयाँ और सामान भेजने से डरती थी कि कहीं वे चीजें छटेरों के हाथ में न पड जाये।

यहाँ हम बहुत रात गये तक रोगियों को देखते रहे। एक औरत के गाँठ थी; एक लड़के की ऑख में वह वीमारी थी जिसमें आख की पुतली सफेद और उमरी हुई गोली-सी वन जाती है; कंठमाला कई औरतों के थी; और एक पुरुष हर्निया (आत उत्तर जाने की वीमारी) से पीड़ित था।

मैंने दवाओं के कई बक्स उस पुरुष नसे को दे दिये। वह काफ़ी बुद्धिमान जान पडता था। उसने हमारा बहुत आभार माना। यहाँ की सारी वातें हमने वाद मैं मंत्री महोदय को वतायीं।

मुखिया ने हमें भोजन कराया। भोजन में हमारी अपनी चीजें भी शामिल थीं। मोजन करने के वाद हमें अतिथि-कक्ष में ठहराया गया। रक्षको के अम्रगामी दल ने उसे हमारे आगमन की सूचना पहले से दे दी थी, इसलिए उसने हमारे लिए चारपाइयाँ वनवा दी थीं। "ये अजीव गोरे आम लोगों की तरह पत्तों की चटाइयाँ बिछा कर फर्ज पर नहीं सोते। न जाने क्यों ये अपने गद्दे एक लक्ष्वी के चौखटे पर विछाते हैं और उमे चारपाई कहते हैं।" उसने यह चारपाइयाँ हमारे लिए वनवायी थीं, परन्तु नाप में गड़वड़ हो गयी थी। वे चौड़ी इतनी ही थीं कि उन पर आदमी चाहे पेट के वल, चाहे पीठ के वल चुपचाप सीधा पड़ा रह सकता था। करवट छेने की कोशिंग करता तो सीधा जमीन पर आता। छ फुट लम्बे वाब वेचारे की रात वहीं मुक्किल में वीती।

अगले दिन सुवह जल्दी ही हम वहाँ से चल दिये। कई धंटों के वाद एक नाव वहीं तेजी से हमारा पीछा करती हुई आती दिखायी दी। जब वह हमारे करीब पहुँच गयी, तो उसमें वैठे हुए आदमी ने हमें वताया कि वह नेल के उत्तर में कहीं रहता था। नेल में उसकी वहन रहती थी। रात को हमारे पहुँचने पर उसकी वहन की जब माल्द्रम हुआ कि हम लोग ही नाम-था के वे गौराग डाक्टर हैं, जिनकी चर्चा वहाँ भी लोगों ने सुन रखी थी, तब वह तुरन्त अपने भाई के गांव को पैदल ही रवाना हो गयी और उसे साथ ले कर सुवह वापसं पहुँची। लेकिन तब तक हम लोग रवाना हो चुके थे। अत एक नावं ले कर वे हमारे पीछे आये। उस आदमी की लड़की मरणासन अवस्था में थी।

नदी और जंगल के कारण आस-पास कहीं ठहरना सम्भव न था। इसलिए हम अगले गांव तक चलते गये। वहाँ वह आदमी अपनी पुत्री को अतिथिगृह में लाया। उसे वहुत खतरनाक किस्म का निमोनिया था। उसकी साँस मे अतिम क्षणों की घरघराहट सुनायी दे रही थी। उसके दिल की धड़कनें इतनी धीमी पड गयी थीं कि मैं वहुत मुश्किल से उन्हें सुन पाया। उसके होठ आक्सीजन की कमी से नीले पड़ गये थे। हमने उसके लिए भरसक कोशिंग की, उसे दवाइया दीं, और अन्त में उसके पिता को कई दिन तक इलाज जारी रखने के लिए पर्याप्त औषधियाँ दे दीं। मैं जानता था कि वह सारा इलाज वैकार था क्योंकि उसका जीवित रहना सम्भव न था। उसकी आयु केवल तीन वर्ष, यानी मेरी भतीजी की आयु के वरायर थी।

वह रात हमने खा-खो गॉव में गुजारी। यह छोटा-सा गॉव घृणाजनक था। यहाँ हम पर सवको वास्तव में सन्देह था। गॉव के हर वच्चे को कुक्कुर खॉसी हो रही थी। रात का वातावरण उस खॉसी की आवाजों से गूंज रहा था। हमारे पास 'टेट्रामाइसीन' जो इस रोग की रामवाण औषिष है, बहुत थी, परन्तु वच्चों के गछे में अचल रूप से अटका हुआ ऐसा कफ़ मैंने और कहीं नहीं देखा। रात जागते हुए कटी और सुबह हम अपना सामान लाद कर चल पहे।

् नदी से यात्रा १४३

सामान का वजन अब काफी हल्का हो गया था । हम और कई गाँवों में ६के । दोपहर के लगभग सूर्य ने टर्भन दिये जो बहुत मला मालम हुआ।

हम चलते गये और रात पढते-उडते मिक्रोग नदी पर पहुँच गये। बान-पीक-था गाँव में नाम-था नदी विज्ञाल महानद मिक्रोंग में जा मिलती है। यह पुराना गाँक बहुत सुन्दर है। दोनों निद्यों के बीच की उपजाऊ और हरी-भरी धरती पर वसा हुआ है। गाँव छोटा जहर था और कीचड़ से भरा भी था, तथापि उसकी एक प्रकार की जान दिखायों देती थी।

गाँव का मुखिया हमे एक चडे परन्तु जीर्ण-जीर्ण घर मे छे गया। दीमक ने उस घर पर कड़्जा कर रखा था। किसी जमाने में वह घर मुन्दर रहा था क्योंकि वह प्रान्त के गवर्नर का निवासस्थान था। लापरवाही और मीसम ने उसे लगभग उसी मिट्टी जैसा बना दिया था जिससे उसका निर्माण हुआ था। गवर्नर का स्थान चठ कर उत्तर में नाम-था चला गया था। हमें टहराने के लिए मुखिया के पासक यही सबसे बढ़िया मकान था और हमें भी वह उस समय तो बिक्सिम महल से किसी तरह कम नहीं दिखायी पड़ा। भोजन के बाद आधी रात तक हम बीमारों को देखते रहे। किंउ इस यात्रा में हमारे माथ आया था और दुभाषिये का काम नहीं कर रहा था। चई को भैने अपने साथियों के सामान के साथ हवाई जहाज से वियतियेन भेज दिया था, क्योंकि नदी की यात्रा समाप्त होते ही वे अमरीका को रवाना होने वाले थे। उनका सामान बहुमूल्य होने के कारण नदी के खतरों में नहीं डाला जा. सकता था।

किउ अच्छा दुभाषिया था। मैं यह कभी नहीं भूल सकता कि एक रोज रात को नाम-था में जब मैं साइकिल पर सवार हो कर गवर्नर के घर गया था, तो लौटने पर मुझे उसने नम्रतापूर्वक डाँटा था। गवर्नर का घर पास ही था, परन्तु मेरी चल कर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैंने कहा कि आखिर साइकिल पर सवार हो कर जाने में दुराई क्या है। उसे चिन्ता थी "मान" की। प्रत्यक्षतया इस "मान" पर मैं पर्याप्त ध्यान नहीं देता था। जान यूरोप में रह चुका था। अतः उस वात को वह ज्यादा अच्छी तरह समझता था। जान हर मौके पर उचित वात कहने में प्रवीण था और कभी किसी को नाराज नहीं करता था। परन्तु मेरा तेज मिजाज कभी-कभी वही मुक्तिल पैदा कर देता था।

उस रात को में बहुत थका हुआ था और मेरा मिजाज विगहा हुआ था। वीमारों की भीड वैसे ही पेश आ रही थी जैसे कि अक्सर आया करती है; सक लोग मुझ पर गिरे पढ़ रहे थे जिससे मुझे सॉस लेने में भी कठिनाई हो रही थी. स्टेयोस्कोप से रोगियों के सीनों के अन्दर की आवाज सुनने की तो वात ही क्या! मैंने किंड को आदेश दिया कि वह रोगियों से पीछे हट जाने को कहे क्योंकि मेरा दम घटा जा रहा था। उसने अपने सिखाये-पढाये, शरीफाना ढग से कुछ कहा, परन्तु लोग सरके तक नहीं। मैंने उससे भीढ को पीछे हटा देने के लिए फिर कहा। मुझे कुछ डर-सा लग रहा था। उसने फिर कुछ कहा। आखिर मैं उसकी ओर मुँह करके चिल्लाया कि वह लोगों से पीछे हटने को कहे अन्यथा मैं रोगियों को नहीं देख्गा। मुझे गुमान तक न था कि मेरे इस तरह चिल्लाने से दुभाषिये के "मान" पर बन जायेगी। किंड भी थका हुआ था और उसका मिजाज भी शायद मेरी ही तरह विगडा हुआ था, सो मेरे चिल्लाते ही वह वहां से चल दिया और काम करने से उसने इन्कार कर दिया। जान मेरी तरफ से उससे माफी मागने और उसे लौटा लाने की कोशिश करने उसके पाम गया; परन्तु असफल रहा क्योंकि यह उसके "मान" का प्रश्न था। हमें उसके विना ही रोगियों को देखना पड़ा। हम सब पर, लाओ लोगों पर भी एक तनाव-सा छाया हुआ था। अत हम अगर यो चिड़चिड़ा उठते थे तो इसमे अचरज ही क्या!

वाल्टी भर कर नदी के पानी से नहाते समय, भोजन करते समय या रोगियों को देखते समय लोग जमा हो कर हमें देखते रहते थे। वे खॉसते जाते थे, थूकते जाते थे और हमें देखते रहते थे। परन्तु उनकी मुस्कान इतनी मुन्दर और वास्तिक होती थी कि मैं वास्तव में कभी उनसे नाराज न हो पाता था।

उस रोज रात को बहुत देर बाद जब हम रोगियों को देख चुके, तब बान-पाक-था के मुखिया ने हमें अपने घर आमंत्रित किया। हम किसी तरह बचना चाहते थे, परन्तु जाना पड़ा और जाने के बाद हम प्रसन्न ही हुए। उसने हमारे लिए दावत का प्रवंध किया था। हमें बढिया जोरवा मिला, बढिया लाओ जराव मिली और आलु भी मिले, जो एशिया में हमने कुछ बार ही खाये होंगे।

दूसरे दिन सुबह हमने नावें वदलीं। अव हम मिकोंग नदी से सभ्य ससार के निकट पहुँच रहे थे। यहाँ वदी और मोटर वाली नावे चलती थीं। ये नावें लुआग परवंग से वान-पाक-या और यहाँ से आगे वर्मी सीमा तक चावल ढोती हैं। ऐसी ही एक नाव पर हमें जगह मिल गयी और चावल के बोरों के ढेर पर हमने अपना आसन जमाया। अपने पास की शेष आपिधियाँ हमने चान-पाक-था में स्कूल के अध्यापक को दे दीं थी। अपना व्यक्तिगत सामान, तथा लोगों में मिले हुए उपहार लेकर हम वान-पाक-था से लुआग परवंग को रवाना हुए।

ये बडी-बडी मोटरवाली नौकाएँ मिसिसिपी नदी पर चलने काले जिकारों जैसी होती है। हमारे सामने प्रश्न यह था कि हम मुख्य डेक पर बोरों पर बैठे हुए खटमलों का जिकार करें या दूसरे डेक की टीन की छत पर पड़े-पड़े अपने जरीर को सूरज की तेजी में तपने दें। मेरा रग कुछ ज्यादा गोरा है और अब तक में खटमलों का काफी अभ्यस्त भो हो गया था, इसलिए में तो बोरों पर ही डटा रहा; परन्तु मेरे साथी दूसरे डेक पर चले गये और धूप में उन्होंने अपने जरीर को खूब सेका भी। मैंने दूरदर्जिता का परिचय देते हुए एक किताब साथ ले ली थी, सो बोरों के ढेर पर बैठ कर मैं " दि प्रेट एलायेंस" पढ़ता रहा। यह पुस्तक विंस्टन चर्चिल दूरा लिखित युद्ध के इतिहास का एक खड़ है। अपने महान मित्र इंग्लैंड के विषय में ज्ञानार्जन करने के लिए इस लम्बी-चौड़ी दुनिया में एशिया की विज्ञाल नदी, मिकोंग से ज्यादा अच्छी जगह कौन सी हो सकती थी?

आठवें दिन अपराह में हम अभी मिर्कोग नदी के इस "क्वीन मेरी" जलपोत पर जानवरों, औरतों, मजदूरों और सूखे हुए माँस जैसी तरह-तरह की चीजों के बीच पढ़े हुए थे कि किउ ने, जिसका मिजाज अब पहले से वहुत ठंडा हो चुका था, आ कर हमें बताया कि पोत के चालक से उसने छुना था कि हम छुआग परवग के निकट पहुँच गये हैं। हम तुरन्त उठ कर छत पर पहुँचे और कुछ ही देर में छुआग परवग का प्राचीन छुन्दर नगर दृष्टिगोचर होने लगा। सबसे पहले दिखायी दिया मुख्य पगोडे का छुनहरा उच्च शिखर। वसन्त ऋतु में पेरिस या शरद ऋतु में मनहृहन भी हमें उससे अधिक छुन्दर न जान पडता।

जैसे ही मल्लाहों ने उतरने का तख्ता लगाया हम लोग पोत से उतर पड़े और किनारे पर चढ कर सब्क पर आ पहुँचे। यहाँ ठोस धरती पर पैर रखने के वाद हमें अनुभव हुआ कि नदी की यात्रा वास्तव में समाप्त हो गयी थी। हमें लगा मानो ये कुछ अन्तिम दिन पिछले पूरे महीने से अधिक उपयोगी रहे थे। हमने सचमुच अमरीकी मानवता को इस देश के अत्यत अज्ञात और अछूते प्रदेश में पहुँचा दिया था। हमें लगा जैसे हमने अपने देश, इन्सान और ईश्वर के नाम पर कुछ सेवा-कार्य किया।

दो साइकिल-रिक्शाओं में बैठ कर हम छुआग परवग में अमरीकी सूचना विभाग ( यूनाइटेड स्टेट्स इफारमेशन सर्विस ) के प्रमुख डोल्फ ड्रोज के घर पहुँचे। डोल्फ ने हमें देख कर कहा कि हम ऐसे लग रहे, थे जैसे अभी साम्यवादियों के पंजे से छूट कर आये हों। परन्तु गर्म पानी से स्नान करने और ठंडी वीयर पीने के बाद हमारी सूरत ही नहीं बदली, हममें नयी उमग भी आ गयी। वियंतियेन लाओर की प्रशासनिक राजधानी है, परन्तु छुआग परवग प्राचीन धार्मिक राजधानी है। नरेंग का महल यहीं है। सब राजकुमार यहीं रहते हैं, दरवार यहीं लगता है। दूसरे दिन अपराह में हमने लाओस के वाइसराय, हिज हाईनेस राजकुमार फेटमेराथ से मेंट करने का निश्चय किया। मेरे साथी कुछ ही दिन में विमान से वैंकाक जानेवाले थे, इसलिए यही समय उपयुक्त टहराया गया। हमने डोल्फ से कहा कि वह कैमरा ले कर साथ चले और हमारे लिए कुछ तस्वीरें उतारे। इसमें डोल्फ को विशेष रूप से दिलचस्पी थी क्योंकि राजकुमार फेटसेराथ अपनी वार्तों से सदैव अमरीका के पक्ष में नहीं जान पचते थे। राजकुमार के राजनीतिक विचार कुछ भी रहे हों, उनका सामाजिक और मानसिक आचरण बहुत आकर्षक था। अपनी जनता के प्रति उन्हें गहरी टिलचस्पी थी और इसे वे छिगते नहीं थे। उन्होंने थाईलैंड की बहुत ही अच्छी नस्ल की कुछ मुर्गियां हमें भेजी थीं।

हम उनके महल में गये। छुआंग परवंग के वाहर ही नदी के मोड पर वहीं मुन्दर जगह में वह वना हुआ है। अत्यन्त मुन्दर वाग है उसका और उसकी देख-भाल भी ख्व होती है। एक घंटे तक हम राजकुमार से वातें करते रहे। इस वीच डोल्फ ने कुछ मुन्दर चित्र उतारे। राजकुमार ने हमारी नदी की यात्रा के प्रति और इस यात्रा में जो-जो रोग हमने देखे ये इनके प्रति बहुत दिलचस्पी दिखायी। फिर उन्होंने मुझसे अस्पताल की समस्याओं के वारे में पूछा और यह भी पूछा कि हर रोगी के पीछे चावल का क्या खर्च बैठता था।

डोल्फ ड्रोज अपने प्रमुख हैंक मिलर के समान उन व्यक्तियों में से है जो राजाओं के साथ उठते-वैठते हैं, परन्तु रहते हैं जनता जनार्दन के साधारण सदस्य ही। उसके पिता मोंदाना में आ कर यस गये थे। डोल्फ ने सवाददाता से ले कर नाइटक्ट्यों में विद्वस्कों तक, अनेक प्रकार का काम किया था। छ फीट सात ईच उमका कद है। (उसके प्रमुख हैंक मिलर का सिर्फ छ फीट छ इच है।) डोल्फ ने राजकुमार को यताया कि जब वह थाईलैंड में था तब लोग उसे "प्रेत" कहा करते थे। राजकुमार इस बात को तुरन्त समझ गये। प्रतीत होता है कि प्राचीन स्याम में "प्रेत" एक विशालकाय राक्षस का नाम था जो ताइ के पेड़ जितना लम्बा और उतना ही दुवला था। यह राक्षस झुक कर दुष्ट लोगों को पकह कर खा जाया करता था। इस अवसर पर मैंने राजकुमार को अपनी भावी योजना बतायो। मैंने कहा कि मेरा धन तो लगभग सब चुक गया है और मेरे दोनों साथी

अव अमरीका जा रहे है, क्योंकि अगले सत्र से उन्हें नाटर डेम विक्वविद्यालय में दाखिल होना है। अगस्त का महीना तो यह था ही।

हमने वताया कि स्थानीय आदिमयों को हमने पर्याप्त रूप से प्रिशिक्षित कर दिया है और हमें उम्मीद है कि हमारे वाद वे बाम चला लेंगे। मैंने हॅस कर कहा कि मैं आया था लाओ लोगों को सहायता करने; परन्तु किया यह कि अपना काम ही समाप्त कर दिया! अब वहां मेरी अनुपस्थित में भी काम चलाया जा सकता था! राजकुमार ने तुरन्त कहा—" यह तो बहुत अच्छी वात है!" मुझे आर्चर्य-चिकत हुआ देख कर उन्होंने कहा " सहायता ऐसी ही होनी चाहिए डाक्टर!—सहायता से लोगों को सहायता करने वाले व्यक्ति या उसके देश पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। सहायता का रूप ऐसा होना चाहिए कि वह अपनी आवश्यकता ही समाप्त कर दे।" विचार करने पर मुझे भी इस कथन से सहमत होना पड़ा।

कुछ और योजनाओं पर हमने विचार किया। राजकुमार ने मुझे वियंतियेन पहुँचने पर स्वास्थ्य मत्री और प्रधान मंत्री से भेंट करने की सलाह दी। अगले दिन हम वेहा अखत के छोटे विमान से प्रस्थान करने वाले थे। मेरे दोनों साथियों को कुछ दिन वाद वैंकाक और वहां से अमरीका जाना था। मंत्रियों से मिलने का काम मेरे जिम्मे था।

जब हम लोग चले तो राजकुमार महल से जीप तक हमें विदा करने आये। जनतात्रिक अनुसार हमसे हाथ मिलाते हुए उन्होंने कहा—" मेरी जनता के निमित्त आप लोगों ने जो कुछ किया है, उसके लिए धन्यवाद। फिर हमारे देश में आइयेगा।"

## अध्याय ११

#### मंत्री महोदय की सहमति

अगस्त के प्रारम्भ में हम वियंतियेन पहुँचे। जान और वाब फरवरी से नाम-था में थे। इस बीच उन्हें काम से छुटी बहुत कम मिली थी; फिर भी काम उन्होंने बहुत ख्वी से किया था। डाक्टरी की कोई शिक्षा उन्होंने पहले नहीं पायी थी, इसिंठिए उन्हें बिल्कुल विश्वास न था कि जिन बातों का ज्ञान इस काम में आवश्यक था उन्हें वे कभी सीख भी सकेंगे। परन्तु बहुत कम समय में ही वे असाधारण काम करने लगे। पीडा, भूख और अज्ञान हमेगा से चले आ रहे हैं तथा दुनिया की और सब चीजों से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय हैं। असरीका इनसे लोहा लेने के लिए अच्छी तरह सुसज्जित है। करुणा, बुद्धि और लगन इन पर विजय प्राप्त कर सकती है, इसका प्रमाण मेरे साथियों ने दिया। साथ ही इस विजय में जान और वाव ने उस निर्मल और तीव्र हर्ष का अनुभव किया जो सेवा में प्राप्त होता है। उनकी प्रजसा में में यही कह सकता हूँ कि वे श्रेष्ठ अमरीकी है और मुझे इसका गर्व है कि वे मेरे दल में सम्मिलित हुए।

वियतियेन से उनके रवाना होने के वाद में अकेला रह गया। परन्तु काम अभी पूरा नहीं हुआ था। मैं अपने प्रस्थान की योजना वनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से मिलने गया। मैंने अपना कार्यक्रम तैयार कर लिया था। मैं मंत्री महोदय के सामने अपने प्रस्ताव पेश करके एक विनती करना चाहता या । हमने नाम-था में अस्पताल कायम कर दिया था और अब यही आखासन चाहते थे कि हमारे जाने के वाद भी अस्पातल चलता रहेगा। हमने सारा काम इस ढग से किया था कि हमारे प्रस्थान से हमारी जगह पूर्णतया रिक्त न हो । हमने एक्स-रे का साज-सामान नहीं लगाया था, न विजली की कोई वही मंगीनें लगायी थी। हमारे पास उलझन-भरे और वहत नाजुक उपकरण भी नहीं थे। हम दस-वारह वुनियादी 'एंटिवायोटिक' औषधियाँ और कुछ दूसरी दवाएँ काम में लेते थे। अत उनके उपयोग और मात्राएँ, वे स्थानीय व्यक्ति जो नर्स का काम करते थे, खुव अच्छी तरह जान गये थे। " केअर " उपकरण हमने दाईयों को दिये थे जिससे वे प्रसृति के मामलों में आत्मनिर्भर हो गयी थीं। टीके लगाने का काम स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा हो रहा था। इससे ऊँचाई पर घाटियों में रहने वाले हजारों आदमियों को रोगों से सुरक्षित रहने की शक्ति प्राप्त हो रही थी । गन्दगी और वीमारियों का आपसी सम्बंध उन्हें प्रशिक्षा के द्वारा समझाया गया था। मैं चाहता था कि हमारे जाने के बाद हमारी ये सफलताएँ वेकार न जाने पायें। मैं यह सिनिश्चित कर लेना चाहता था कि हमारे बाद भी ठोस और वास्तविक काम होता रहेगा।

मैंने मंत्री महोदय के सामने तीन वार्ते रखीं। पहली यह कि हमारे अस्पताल को कानूनी स्वीकृति मिले। यह हो जाने से अस्पताल में भर्ती किये जाने वाले और साधारण रोगियों की सख्या के आधार पर अस्पताल के लिए अभी एक निश्चित धनराशि की व्यवस्था हो जाती। इसका अर्थ होता कि अस्पताल की इमारतों की देख-भाल के लिए भी कुछ पैसा मिलने लगता। उनके लिए लक्क्षी, रग-रोगन वगैरा अब तक तो मैंने अपने पैसे से खरीदा था, परन्तु इसकी जगह

अव अस्पताल का प्रशासन और उसके लिए धन की व्यवस्था लाओस की सरकार करती और उसके लिए औषधियाँ आदि भी सरकार से ही मिलतीं।

दूसरी माँग मैंने यह पैज की कि मेरे दोनो साथियो का स्थान छेने के लिए वैंकाक में प्रशिक्षित दो नसीं को नाम-था मेजा जाय। इन नसीं को थाईछैंड के नर्सिंग स्कूल में बहुत अच्छी तरह शिक्षा मिली थी, परन्तु सारे लाओस में इनकी सख्या बहुत कम थी। फिर भी नाम-था के लिए मैंने दो की माँग की।

तीसरी मॉग यह की थी मेरे स्थान पर एक स्थानीय प्रशिक्षित डाक्टर (मेडिसिन इंडोचिनोइस ) नियुक्त किया जाय। सारे लाओस मे स्वय मत्री महोदय को छोड़ कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार एक भी डाक्टर न था। स्थानीय डाक्टर (मेडिसिन इंडोचिनोइस) भी केवल पन्ट्रह हैं। उन्होंने हमारे हिसाव से बहुत थोडी डाक्टरी प्रशिक्षा पायी है; किन्तु लाओस में ये लोग डाक्टरी कर सकते हैं।

मेंने डा औदोम से प्रस्ताव किया कि यदि वे मेरी ये मॉगें स्वीकार कर हें, तो जितना सामान में लाओस लाया था वह सब-का-सब में नाम-था के अस्पताल को दे दूंगा, अर्थात् अपनी हर चीज — विस्तर, मच्छरदानियां, कपड़े, मरहम-पट्टी का सामान, जल्य-चिकित्सा के उपकरण, स्टेओस्कोप, ओटोस्कोप, वार्ड की और घरेल चीजें तथा लगभग पच्चीस हजार डालर के मूल्य की एटिवायोटिक औपवियां। ये सब वस्तुएँ में स्थानीय डाक्टर को सौंप कर अमरीका लौट जाऊँगा।

मत्री महोदय ने तुरन्त स्वीकृति दे, दी परन्तु इस वात पर आश्चर्य प्रकट किया कि में स्वयं चले जाने को तयार था। मैंने उनसे कहा कि मेरे विचार के अनुसार अमरीका को विदेश में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए कि कोई देश अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए हम पर निर्भर हो जाये।

डा डोंदोम इस दृष्टिकोण से बहुत प्रसक हुए। मुझे यह याद था कि राजकुमार फेटसेराथ मे मेरे यह कहने पर कि मैंने अपना माम ही समाप्त कर लिया था कितनी जीवता के साथ उन्होंने जवाब दिया था—" बहुत अच्छी बात है।" मंत्री महोदय ने पृद्धा—" बया आपको इसमें मन्तोप हैं कि आपका स्थान ऐसा व्यक्ति लेगा जो डाक्टर की हैसियत से योग्यता में आपको व्यापनी नहीं पर सकता?" मेंने उत्तर दिया कि लाओ नरकार की टायटरी महायता की योजनाओं में वे स्थानीय डायटर मर्वश्रेष्ठ थे आंग मुसे इसकी बदी सुजी थी कि जो चीज हमने रखी की बसे अब उनमें ने ही एक व्यक्ति सम्हालने वाला था। मेरा प्रिचार था कि जपने प्रस्थान

१५६

हैं (क्षेत्र) हम यदि अस्पताल को बन्द कर देते तो इसका अर्थ यह होता कि इस काम को हमारो तरह खूबी के साथ कोई दूसरा कर ही नहीं सकता था।

सावधानी के साथ मैंने यह भी कहा - "मैं आशा करता हूँ कि मेरे प्रस्थान से आप बहुत प्रसन्न न होगे क्योंकि मैं फिर लौट कर लाओस आना चाहता हूँ। "

डा भौदोम ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया—"आपकी और आपके साधियों की वॉहों पर वाची की डोरियां बाँध दी गयी हैं, और लाओ लोगों का हृदय आपके हाथों में दे दिया गया है। आप जब चाहें तब लीट कर आ सकते हैं।"

प्रस्थान की तैयारी करने के उद्देश्य से मैं छः सप्ताह के लिए उत्तर की ओर वापस रवाना हुआ। हवाई जहाज को कई दिन छुआंग परवंग में ठहरना पड़ा। बरसात का जोर कुछ कम होने पर ही मैं नाम-था पहुँचा।

गॉव के अधिकांग व्यक्ति उद्दन-पट्टी पर उपस्थित थे। यह जान कर कि नदी की यात्रा निर्विध पूरी हुई थी, सब ने चैन की सांस ली। उन्होंने यह भी देखा कि मेरे हाथ का प्रास्टर निकल चुका था। उसकी खुशी उनसे भी ज्यादा मुझे थी, क्योंकिं अब मेरा हाथ फिर गल्य-किया करने लायक हो गया था।

सी फिर से रसोई का काम सम्हाल कर प्रसन्न था, परन्तु अव रसोई का काम उसके लिए नहीं के वरावर रह गया था। उसे केवल मेरे लिए मोजन वनाना पहता था। हमारा घर भी वहुत बड़ा जान पडता था। मैं बिल्कुल अकेला था और मैं उसमें ऐसे घूमता-फिरता था जैसे वह कोई बहुत बड़ा खलिहान हो। नया "डाक्टर" जो हाल में ही आया था, इसी घर में बसने वाला था और मैं अपने घर की हर चीज उसके हवाले करने का फैसला कर चुका था। फिलहाल वह चाओ खुओंग के घर में टहरा हुआ था।

मैंने उसे बताया कि हम रोगियों से अपने इलाज का मूल्य जुकाने को किसे प्रकार आग्रह करते थे। मैं इसे दो कारणों से आवश्यक मानता था। पहला तो यह कि हमें पेट के लिए भोजन चाहिए था; अस्पताल को चलाना और उसके लिए जरूरी चीचे प्राप्त करने में ही काफी खर्च बैठता था, उस पर बाजार से मुर्गियों और अडे खरीदना और भारी पहता। दूमरे यह कि "लाओस कार्रवाई" धर्मार्थ खाते नहीं थी। हम यहाँ दान देने नहीं आये थे। लाओस के लोग स्वाभिमानी हैं "खार हमारी सेवाओं का पारिश्रमिक देने में हर्ष या अनुभव करते थे। इससे उनकों और मेरा, दोनों का गीरव बहता था। एक बार एक बूढ़ी याओ ने मुझे अत्यन्त मर्भस्पर्शी पारिश्रमिक दिया था। उसे कहीं से एक छोटा-सा तौलिया मिल गया था।

अपने घर की रुई के तार से उसने उस तौलिये पर चीनी लिपि में अभिवादन के कुछ शब्द काढ़ कर वह तौलिया मुझे भेंट किया था।

"फीस" के वारे में लाओ डाक्टर ने मेरे विचार को स्वीकार कर लिया और कहा कि वह यह रीति जारी रखेगा । सबसे पहले उसने गॉववालों से अस्पताल के अहाते के चारो ओर वडी-सो वाड़ बनवानी ग्रुह्न की, ताकि मैसें आदि शल्य-रोगियो के वार्ड के सामने-वाले 'लान' को खराब न कर सकें । मैं सोचने लगा कि मुझे क्यो इस बात का खयाल नहीं आया ।

यह डाक्टर वियतियेन के लाइसेई का स्नातक था। इसके वाद दो साल तक कम्बोदिया के एक "डाक्टरी स्कूल" में शिक्षा पा कर वह "डाक्टर" वना था। वह अभी युवक ही था, परन्तु वहुत बुद्धिमान था और अपने आस-पास के सभी व्यक्तियों को अपने से प्रसन्न तथा प्रभावित करने को उत्सुक था। एशिया की नयी पीढी का उदाहरण था वह—हाथ में घडी, पैरों में कीमती जूते और उच्च आदर्श। परन्तु अपने बुजुगों की आज्ञा का अब भी विल्कुल बच्चों की तरह नम्रतापूर्वक पालन करता था।

औपिधयों और उपकरणों के समझने समझाने में कई घटे हमें लगे। मैंने उसे "स्टेरिलाइजर" (कीटाणु-विरिह्त करने का यंत्र) चलाना सिखाया, शल्य-किया की मरहम-पट्टी आदि की वाते वतायीं, उपकरणों की देख-भाल के तरीके समझाये। शल्य-किया में वह मेरी महायता करने लगा। लाओ नर्स और दाइयां दूसरे आवश्यक काम करती थीं। वह अपने नये काम के प्रति जागरूक था और उसे चहुत गम्भीर मानता था। रोज रोगियों को वह स्वयं देखता था और जिन रोगियों के वारे में उसे मुझसे परामर्श करना होता था, उन्हें हम दोनों दोपहर से कुछ पहले देखते थे। फिर अपराह में हम अल्य-किया करते थे।

सभी गॉव-वालों को मालम था कि नया लाओ डाक्टर मेरा स्थान लेने वाला है और दोनों नसों ने जान और वाब की जगह ली है। जब कभी गॉव-वाले किसी प्रकार गंकित होते, तो एक साल में हमने इस देश में अपने प्रति जो श्रद्धा और विश्वास पेटा किया था, उसे में लाओ डाक्टर के प्रति मोडने का प्रयत्न करता था। इसकी आवश्यकता भी थी।

गर्थनर ने मेरी विदाई के लिए पार्टी दी, जिसमें सारा गाँव उपस्थित था। लाओस के राष्ट्रीय नृत्य, लाम वोंग का भी आयोजन किया गया। हम अक्सर इसमें भाग लिया करते थे। वास्तव में जान और पीट यह नृत्य करने मे प्रवीण हो गये ये। मुझे दुख हो रहा था कि सितम्बर की उस रात को वे मेरे माथ नहीं थे। गुंवाके चौक में मच बनाया गया और हमारी सिनेमा की मगीन का घ्वनि-प्रसारक स्थानीय वाद्य-वृन्द के वाद्यों की घ्वनि के प्रसारण के लिए लगाया गया। इस में नर्तक सब एक पीक्त में एकत्र हो जाते हैं, परन्तु आपस में स्पर्श नहीं करने। एक घेरे में वे सगीत की लय पर गोल-गोल घूमते हैं। वही सुन्दरता से वे अपनी वॉहों और हायों को घुमा-घुमा कर मुद्राएँ बनाते हैं। नाच के दौरान में नर्तक अपने चेहरों पर किसी प्रकार का भाव प्रकट नहीं करते। पिछले एक वर्ष में लाम बोंग के जितने भी आयोजन हुए थे उन सब में इली दल का कोई-न-कोई सदस्य अवस्य उपस्थित हुआ था। आज रात में अकेला था।

हर रोज गाँववाले और पहाड़ी कवायली लोग मेरे घर आ कर मुझे विदाई के उपहार दे रहे थे। वे मेरे पास बैठ कर इघर-उघर की वाते करते थे, पूछते थे कि अमरीका में मेरा गाँव यहां से कितनी दूर था और क्या में फिर लौट कर नाम-था आऊँगा। में समझता था कि मेरे जाने पर उन्हें अफसोस था। वच्चे थोड़ा-बहुत हॅसते थे और मैं भी मुस्कराने की कोशिश करता था। अपनी गहन पीड़ा में भी वच्चे किसी तरह हॅस ही लेते थे।

एशिया में मुस्कान और सब देशों से कहीं अधिक व्यापक और प्रभावशाली होतों हैं। एशिया के लोग अपने मन पर पर्दा डालने अथवा मन को प्रतिविम्वित करने के लिए मुस्कान का प्रयोग करते हैं। कोध, भय, ठेस, शका — सभी भाव मुस्कान से वे प्रकट कर देते हैं। मैंने एशिया के लोगों को मुस्कान के द्वारा अपनी तकलीफ प्रकट करते देखा है, और यह जानते हुए कि जरा सी देर में उनका आपरेशन होने वाला है, वे मुस्कराते हैं। 'आत्माओं 'या डाक्टर की कार्रवाई से शिकत होने पर भी इन लोगों के मुख पर मुस्कान थिरकती है।

प्रेम और गोक की प्राचीन गायाएँ मुनाने वाले चारण ने भी आ कर मेरे लिए मुखी और समृद्ध जीवन की कामना की। उसने कहा कि वह मना रहा था कि मेरे कथे पर तितली आ कर बैठे, इस ग्रुभ गकुन से मुझे मुख की प्राप्ति होगी। एक बूढी प्रेत साधिका मेरे पास आ कर बैठी और मुगेधित बत्तियों को उनकी गोल डिविया में बजाने लगी। फिर उसने अर्द्ध चन्द्राकार पासा जैसा जमीन पर डाला और कहने लगी कि मेरा भविष्य उज्ज्वल जान पडता या और उसे लगता या कि में लौट कर लाओस आऊँगा। जाते समय उसके जोर की खाँसी उठी, तपेदिक का शिकार हो रही थी वह।

मेरे सायी जा चुके थे और मेरा जीवन अत्यंत एकाकी हो गया या। में दर्पण के सामने खड़ा हो कर अपने प्रतिविम्ब से ही वार्ते करता या ताकि अपनी भाषा के दो जब्द छन सकूँ। सी और चई मेरे अक्लेपन को महमूस करते थे इसलिए भोजन के समय मेरे पास आ घेठते थे। हम अपनी योजनाओं की वाते करते थे। वियतियेन के अमरीकी समाज में मेंने उनके लिए नैकर की व्यवस्था कर दी थी। मेरे लौटने तक वे वहाँ काम करने वाले थे। और, मेरी योजना तो बहुत सीधी-साडी थी।

में अमरीका को लाओस की वात वताना चाहना था और यह वताना चाहता था कि दया और प्रेम के ताने वाने से विभिन्न देशों के वीच की खाई को पाटा जा सकता है। किसी ने मुझे एक वार लिखा था कि लाओस में मुझे अपना काम अत्यंत मीमिन लगता होगा, यानायान और संचार-साधनों के अभाव, विचिन्न रीति-रिवाज तथा दुनिया से अलगाव ने उमें मीमित कर दिया होगा। उसने लिखा था—" मुझे उममें विजालनर क्षेत्र चाहिए।" में वताना चाहता था कि आत्मा का क्षेत्र कितना विजाल हो सकता है। विशेष रूप से में यह वताना चाहता था कि अमरीका के पास एक मायन है जो हर तरह के वमों में अथिक अक्तिशाली है, परन्तु हमने उमका विकास नहीं किया है। कुरूपता और दुखों से राहत देने वाली शिक्त है वह । वह अक्ति दया और प्रेम की है।

मुबह के ममय में नाम-था से प्रस्थान करने वाला था । जिस समय में सी और चई के माथ उडनपटी पर पहुँचा, मैकड़ो गाँववाले वहाँ उपस्थित थे । जब फरवरी में हम पहली वार उड़नपटी से इसी रास्ते आये थे, तब में ये लोग किनने वदल गये थे । अब में इनमें में प्रत्येक को जानना था, अजन उनका रहन सहन मैंने अपनाया था, उनके जीवन के एक भाग में में सम्बंधित हो गया था । में भोड़ को पार करता हुआ वह रहा था थार वे लोग हाथ वहा कर स्पन की मूक भाषा में मुझे धन्यवाद दे रहे थे ।

मुझे ठग रहा या जैमे यहाँ से जा कर भें नोई अपगव कर रहा था प्रन्तु इसं यात पर मुझे कुछ गर्न भी था कि अब नान-था में एक अस्पताल वन गया थां और उनका नाग काम मुचार रूप से चलता रहेगा। आइचर्यजनक बात यह थीं कि ये लोग मेरे लिए एक नया महत्त्व थारण कर चुके थे। इनमे मुझे लगाव हो गया था।

विमान उड़ चला । वह फासीमी चालक जिसका ध्यान आम तौर से इन देहातियों की तरफ जाता भी न था, मुझसे बोला—" ये छोन तुम्हें बहुत चाहते हैं।" मेरां विख्वास है कि उन्हें भी मुझसे छगाव हो गया था।

## अध्याय १२

## प्रभात की प्रथम किरण

विमान गान्ति से दक्षिण में वियतियेन की ओर उड़ा जा रहा था। मुझे वे हजारों घिं ह्यों याद आ रही थीं जो मैंने इन गॉवों में वितायी थीं। ओजिसान, बूढ़े जो, मैगी, चाओ खुओंग और काविन जैसे प्राचीन युग के वृद्ध व्यक्तियों से, जिनमें प्राचीन एशिया मूर्तिमान हुआ जान पहता था, अपने लम्बे-लम्बे वार्तालाप याद आ रहे थे। मैंने चई और सी को देखा जो सिमटे—सिकुड़े पिछली सीट पर बैठे थे, और जेम्स मिचनर के शब्द मुझे याद आ गये। कभी बहुत पहले मैंने उन्हें पढ़ा था। इस समय वे वाक्य मूर्त रूप ले कर, एक नया रूप और अर्थ ले कर मेरे सामने उपस्थित थे। यहाँ के लिए उनकी यथार्थता आक्चर्यजनक थी। मिचनर ने लिखा है

- "एशिया के अधिकाश व्यक्ति आज रात भूखे सोयेंगे।
- " एशिया के अधिकाश न्यक्ति गरीवी में पिस रहे हैं।
- " एशिया के अधिकाश व्यक्तियों ने डाक्टर की कभी शक्ल तक नहीं देखी है।
- " एशिया के अविकाग व्यक्तियों का विश्वास है कि आज जो कुछ भी उन्हें उपलब्ध हैं, कोई भी चीज उससे श्रेयस्कर है, तथा वे उसे प्राप्त करने को कृत-सकल्प हैं।
- " एशिया के अधिकाश व्यक्तियों को नागरिक स्वतंत्रताएँ कभी प्राप्त नहीं हुई हैं।
- "एशिया के अधिकाश व्यक्तियों का विश्वास है कि उनका शोषण करने के पश्चिमी औपनिवेशिक सत्ताओं के अधिकार का ही नाम व्यापार-बन्धों की स्वतत्रता है।
  - " एशिया के अधिकाश व्यक्ति सफेद चमडी वालों पर अविश्वास करते हैं।
- "एशिया के अधिकाश व्यक्ति कृतसकल्प हैं कि अब कभी वे विदेशियों को अपने पर शासन नहीं करने देगे।"

बहुतों का कहना है कि जब तक गोंबों के लोग पढना और लिखना नहीं सीख लेते तब तक एशिया में जनतंत्र का अस्तित्व नहीं हो सकता । उनका कहना है कि जनसावारण, धरती पर जीने वाली जनता की एशिया में कोई शक्ति नहीं है । देहात के लोग राजनीतिक मामलों पर चतुराई के साथ कदाचित् वातें नहीं करते, परन्तु यदि उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसे तत्त्व आने लगें जिन्हें वे पसन्द नहीं करते तो उनका विरोध सामूहिक कार्रवाई के रूप में प्रकट होता है। केवल एक कारण से उत्तरी वियतनाय के लगभग दस लाख व्यक्तियों का दक्षिण में चला जाना इस वात का उदाहरण है। वे लोग उस राजनीतिक प्रशासन के अधीन जीवन नहीं बिताना नहीं चाहते थे जो अनीश्वरवादी था। गायद उनकी अपनी निष्क्रियता और गोरे महाप्रभुओं की गलतियों ने इस राक्षस को उनके देश में कदम रखने में सहायता दी थी। परन्तु अब वे सिक्षय हो उठे हैं। अब जबईस्त सवर्ष चल रहा है, वहुत सी गलतियाँ भी हो रही हैं। सम्भव है कि भविष्य और भी मुसीवतें लाये। परन्तु यह स्वतत्रता की प्रसव-पीड़ा है।

अचानक विमान उतरने लगा और वियंतियेन की उडन-पट्टी पर मंडराने लगा। वह नीचे, और नीचे आता गया। हम उड़न-पट्टी पर जा लगे। विमान के उतरने के सब पहिये अब धरती पर थे। कुछ दूर वह उड़न-पट्टी पर भागता गया, फिर मुझ और ठहरने के स्थल पर जा पहुँचा। मैं विदा लेने वियंतियेन आ पहुँचा था।

मेंने राजदूत पार्सन्स से औपचारिक भेंट की। उन्होंने लाओस को लैटने की मेरी इच्छा के फलीभूत होने की श्रुभ कामनाओं के साथ मुझे विदा किया। आर्थिक सहायता कार्यक्रम के अविकारियों से मैंने मुलाकात की। में जानता था कि परिस्थिति के प्रति मेरी दृष्टि अब पहले से ज्यादा पैनी हो गयी थी। यह दोहराना तो व्यर्थे है कि लाओस के लिए आर्थिक सहायता अत्यावश्यक है। परन्तु बदले में हम किस चीज की आशा करें 2 उनसे गठबंघन की, मैत्री की, हमारी अपनी नीतियों के पालन' की ? यदि लाओ सरकार सदैव ही "अमरीकी रीति-नीति" का अनुसरण नहीं करती तो हम तुरन्त उसे आड़े हाथों नहीं लेना चाहिए। एशियाई राष्ट्रों ने हाल में स्वतन्नता पायी है और उनकी स्वाभिमान की भावना अत्यत तीत्र है। हमारी नीयत चाहे जितनी साफ और पाक हो फिर भी वे किसी भी प्रकार की अमरीकी प्रभुता स्वीकार, नहीं कर सकते।

बुद्धिमानों का कथन है कि इस दुनिया में जब कोई आदमी किसी का भी भला करने का बीड़ा उठाता है तो उसे यह आजा नहीं रखनी चाहिए कि और लोग- उसकी राह से रोडे हटायेंगे; उल्टे यही उम्मीद करनी चाहिए कि वे नये-नये रोड़े खड़े करेंगे।

अविक्रसित एशिया में अभी बहुन तीन परस्पर-विरोधी चीज दिखायी देती हैं। सौन्दर्थ के साथ क्षय के दर्शन होते हैं। साथ ही एक नवीन और अनुप्राणितः

किंगी के लिए महान और न्यापक शक्तियाँ व सम्भावनाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। किंदी में भयावह तत्त्व भी हैं, और साम्यवाद की विजय होने का परोक्ष सकट बराबर पीछे लगा हुआ है।

अनेक अमरीकी एशिया में इस विजय की रोक थाम के लिए कार्यरत हैं। अधिकाश अमरीकी वहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं तथापि वही-चही गलतियाँ भी हो रही हैं जो सहज ही दृष्टिगोचर होती हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि चूँकि लाओस में लोग धरती के अधिक निकट हैं और भीइ-भरी विस्तयों, धुँए और गन्दगी, कारखाने की विस्तयों और आधुनिक नशीले पदायों से दूर हैं, इसलिए विस्तयों और आधुनिक नशीले पदायों से दूर हैं, इसलिए विस्तय और धुखी स्वाभाविकतया हैं। यह धारणा सर्वाधिक घातक है। "उन्हें वदलने की कोशिश मत करो, वे अपने अज्ञान में ही धुखी हैं।" "जो चीज वे स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते उससे उन्हें परिचित ही मत कराओ।" "वे प्रगित करना ही नहीं चाहते, वे पूर्णतया सतुष्ट और धुखी हैं।" मिथ्या-श्रेष्ठता की यह भावना न केवल भ्रमपूर्ण है अपितु अत्यन्त हानिकर भी है।

हमें चाहिए कि जनतंत्र की अच्छाइयों का बखान करना और ढोल पीटना वन्द करें। हमें चाहिए कि हम स्थल पर पहुँचें और सहज स्वामाविक तथा प्रेमपूर्ण उपाय से दिखा दें कि जिन लोगों की हम सहायता करना चाहते हैं, उनके साथ मिल कर काम भी कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने को ससार के लिए आदर्श बताना वन्द करें। स्युक्त राष्ट्र अमरीका की जनतंत्र प्रणाली लाओस के लिए शत प्रतिशत उचित नहीं उतरती। कम से कम अभी नहीं। १७७६ से १९५८ तक की अवधि में हमने उसका विकास किया है। एशिया के प्रति हमें धीरज रखना होगा। लाओ राष्ट्र को समय, शिक्षा और प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

मेरा विश्वास है कि देश-देश के लोगों के वीच आपसी सम्बंधों पर वल दे कर हम अपने देश को अधिक लामान्वित कर सकते हैं। (हमारी विदेश सहायता नीति के पीछे निस्सन्देह एक उद्देश्य यह भी है।) हमें वताना चाहिए कि हम इस आपसी सम्बंध को मतभेदों से महान और न्यापक मानते हैं। संसार में फैली हुई मानव जाति को एक धंधन में वाँधने वाले तार राष्ट्रीय ईंप्या-द्वेषों से अधिक अफिशाली हैं। मानव जाति का एक परिवार हैं — अपने इस विश्वास को हमें दोहराना चाहिए और अपने कार्यों में मूर्त करना चाहिए। हमें एक बार फिर अपनी यह मान्यता प्रमाणित करनी चाहिए कि "ईश्वर ने इस पृथ्वी पर वसने के लिए एक रक्त से सब मनुष्यों की सृष्टि की है।"

मेंने मित्रयों से विदा ली ओर लीट कर आने की अपनी इच्छा उनके सामने दोहरायी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ भी रहें, मेरे दल का सदेव स्वागत होगा। चई और सी को उनकी सहायता और आत्मीयता के लिए मैंने हृदय से धन्यवाद दिया। तीसरे दिन वैकाक को प्रस्थान करने के लिए चुपचाप हवाई अट्टे पर जा पहुँचा। वैकाक से भें विजालकाय विमान में सवार हुआ। प्रस्थान करने के कुछ घंटो वाद ही पान-अमेरिकन-एअरवेज की परिचारिका की छुद्ध अग्रेजी भाषा मेरे कानों में पड़ने लगी। उसके शब्द मेरे कानों को कुछ अनजान से प्रतीत हो रहे थे।

विमान रात का अवकार चीरता हुआ चला जा रहा था। हलचल-भरे इन पन्द्रह महीनों में जो कुछ गुजरा था वह मेरे विचारों में घूम रहा था। एकाएक प्रभात की एक छोटी-सी किरण आसमान में प्रकट हुई और आनेवाले कल के किनारे पर मुझे सूर्य का थोडा-सा प्रकाग दीखने लगा। भेने धन्यवाद-स्वरूप भगवान की प्रार्थना की। यह प्रार्थना साधारण प्रार्थनाओं से मित्र थी, क्योंकि इसमें भेने अपने लिए कुछ नहीं भागा था। मैं अब अच्छी तरह जान गया हूँ कि भे ईएवर का कितना आभारी हूँ।

जब पिछ्छे नवम्बर में समाचार मिला कि उत्तरी लाओस के अपने "विपक्षी माइयों" के साथ गाही सर कार ने अपने मतभेद निवटा दिये हैं, तब में अमरीका पहुँच चुका था। नयी सयुक्त सर कार बनी जिसमें दो मत्री पायेत लाओं के लिए गये। इनमें एक थे राजकुमार सूक्तान्वोंग। ये पुनर्निर्माण और नगर-आयोजन मंत्री बने। उन्होंने कहा कि नाम्यवाद के प्रति उन्हें कभी निष्ठा नहीं थी और न पिक्चम ने विरोध। फिर भी कुछ सदेहगील व्यक्तिओं का मत था कि यह साम्यवादियों के अप्रकट प्रयेज का श्रीगणेश था। निश्चयपूर्वक कीन कह सकता है ? मैं तो इसे हिंगिज नहीं सानता।

लाओस के अपने काम को में वित्कुल अपूर्ण मानता था। वार्गिगटन में पहली वार मेरी उस व्यक्ति से भेंट हुई जिसके पत्र लगभग एक वर्ष से मेरे लिए ग्रेरणा का सबसे वड़ा साधन थे। व व्यक्ति थे डा पीटर कमाह्र्रसम, वार्गिगटन के प्रख्यात डास्टर और जार्ज वार्गिगटन चृनिवर्तियों मेरिक्ल स्कूल में क्लिनिक्ल मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर।

मेल्फावर होटए में हमारी भेंट हुई और हमने साथ-साथ भोजन किया । डा. कमाउट्गस का व्यक्तित्व मुन्दर और भव्य था। पत्तान ने कुछ ऊपर उनकी आयु थो। उनका चेहरा युवकों जैसा था और नर के पाल पक रहे थे। भोजन के दोरोंने में अही अपने प्रिमिन्क प्रति उनकी दिलचरंगी समझ में आने लगी। सरकारी नियंत्रण स<del>े पुष्क स्त</del> कर स्त्रय डाक्टरों द्वारा विदेशों को अमरीकी डाक्टरी सहायता प्रदान करने की उनकी योजना मेरे विचारों से वहुत आगे वढ़ी हुई थी।

डा कमाडयूरास ने विदेश सहायता अधिकारियों को अपना सरल-सहज दृष्टिकोण वताया था; परन्तु वे तो केवल लाखों और करोडों डालरों की योजनाओं पर ध्यान देते हैं, सो डा कमाडयूरास अपनी योजना को उनसे स्वीकृत कराने में असमर्थ रहे। मेरी तरह उनका भी खयाल था कि योजना सीधी-सादी होनी चाहिए, मामूली पैमाने पर वह गुरू की जाय और धोरे-धीरे उसे वढाया जाय। भैंने जब आँकडे पेश करके उन्हें वताया कि मेरे सोलह महीने के काम पर उपहार में मिली हुई औषवियों और उपकरणों के अतिरिक्त पचास हजार डालर से भी कम धनराशि लगी थी तो वे बहुत प्रसन्न हुए।

उनके पास वह अनुभव, प्रकृति और काम का आयोजन तथा निर्देशन करने की योग्यता भी थी, जिसका मुझमें अभाव था। मैं तो इस लम्बे-चौड़े क्षेत्र में अपने को एक मजदूर ही मानता हूँ। अत उनकी एक वात से मैं चिकत रह गया।

उन्होंने कहा — "में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा हूँ कि में स्वय भी इस कार्य का व्रत हूँ । मेरे वच्चों की शिक्षा-दीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है, परिवार के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो गयी है, और मेरी पत्नी मेरे विचारों से पूर्णतया सहमत है ।" वे क्षण भर हके । उन्होंने एक नजर मुझे देखा । उनकी ऑखों में एक चमक थी । फिर वे वोले — " हली, मुझे भी बहुत-कुछ वैसा ही अनुभव होता है जैसा तुम्हें । जब तक हम स्वय अपने विचारों पर आचरण न करें तब तक दूमरों को उनका उपदेश कैसे दे सकते हैं ?"

एक सप्ताह बाद मैं अन्तर्राष्ट्रीय परित्राण समिति के सुविदित डाइरेक्टरों के समक्ष उपित्यत था। समापित लिओ चर्न ने मेरा परिचय उनसे कराया और मुझे अपनी कहानी सुनाने का आदेश दिया। "लाओस कार्रवाई" की अपनी रिपोर्ट पेग करके में बैठ गया और निर्णय की प्रतीक्षा करने लगा।

एक ने प्रश्न किया – "डाक्टर, अव तुम्हारा प्रस्ताव क्या है ? "

मैंने कहा — "मेरा प्रस्ताव है कि छोटे पैमाने पर मैंने जो काम ग्रुह किया है उसे हम एक कदम और आगे वढायें। यह मैंने सिद्ध कर दिया है कि जैसा दल मेरा था वैसा दल पचास हजार ढालर के वजट से सोलह महीने काम कर सकता है। डा कमाव्ह्यरास के साथ मिलकर मैंने वैसे छ दल भेजने की योजना तैयार

की है। मेरा दल वापस लाओस जाये; शेष पाँच दल दूसरे, सकट-प्रस्त क्षेत्रों में भेजे जाये। मेरा प्रस्ताव है कि अन्तर्राष्ट्रीय परित्राण समिति हमारी योजनी स्वीकार करे और उसे कार्यह्म में परिणत करे।"

सव चुप थे। मैं बैठ कर विचार-विनिमय शुरू होने की प्रतीक्षा करने लगा। अन्तर्राट्रीय परित्राण समिति के अध्यक्ष ऍजीयर बिडल ड्यूफ ने कहा — "समिति पहले एकतत्रवादी अत्याचारों से भाग कर आये हुए शरणार्थियों की सहायता कर चुकी है। प्रस्तावित डाक्टरी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत हम एक अन्य प्रकार के शरणार्थियों की सहायता करेंगे — तकलीफों, दुख-दर्द, वेहाली से त्राण चाहने वाले शरणार्थियों की, जो अपने देश में ही शरणार्थी हैं।"

वोई के अधिकांग सदस्यों ने स्वीकार किया कि उपदेश देने और नीति-प्रचार के दोष से मुक्त यह मानवीय कार्य सचमुच उत्तम था। परन्तु प्रत्यक्षतया यह कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय परित्राण समिति की परम्परा से मेल नहीं खाता था। एक सदस्य ने कहा — "हमें अपने सविधान में संशोधन करना होगा; परन्तु यह काम आसान नहीं है।"

भैंने सोचा, 'वाउ पिन्ह यान्ह', जैसा कि लाओ लोग कहा करते हैं, और निस्सकोच हो कर पूछा – "क्यो नहीं है ?"

मेरी इस ढिठाई और भोलेपन पर सब के सब आनन्दपूर्वक हॅस पड़े और फिर समस्या पर विचार करने लगे। एकाएक किसी ने सविधान के सगोधन का प्रस्ताव पेश किया जिसके अतर्गत हम "ससार के सफट-ग्रस्त भागों को मानवीय डाक्टरी सहायता पहुँचाने का कार्य अगीकार" कर सकते थे। प्रस्ताव का किसी ने अनुमोदन किया और वह सर्व-सम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

यों "मेडिको " — मेडिकल इंटरनेशनल को-आपरेशन (अन्तर्राष्ट्रीय डाक्टरी सहकार) — का अन्तर्राष्ट्रीय परित्राण समिति के एक अग के रूप में जन्म हुआ। वर्मा के जगत्-विख्यात सर्जन, डा. गोर्डन सीप्रेव वर्मा में इस काम के अध्यक्ष होंगे। इस प्रीष्म के प्रारम्भ में में वापस लाओस को प्रस्थान करूँगा। शेष वार दल डा. कमाख्यूरास के निर्देशन में सगठित किये जा रहे हैं। हमें वालटियर अनेक मिल गये हैं — डाक्टर, दॉर्तों के डाक्टर जो अपनी प्रैक्टिस का विल्दान करने को तैयार हैं; नर्सें, टेक्नितशियन, समाज-सेवक और जान डीविट्री तथा वाब वाटर्स जैसे कालेज के छात्र जो इन दलों में सम्मिलित होने को उत्सुक हैं।

डाक्टरी के पेशे से सम्वेधित तमाम लोग हमें सहायता प्रदान कर रहे हैं। विशेषज्ञों का एक घूमने-फिरने वाला दल बनाने की योजना तैयार की जा रही है। एके क्रिक्ट एक प्रति विशेषज्ञ, एक हड़ी-विशेषज्ञ, एक उष्ण कटिवन्ध भूभाग रोणा का शिषज्ञ, आदि लेकर यह दल वनाया जायगा जो 'मेडिको' केन्द्रों का दौरा करेगा, वहाँ रोगियों का उपचार करेगा और स्थानीय डाक्टरों व नसों को प्रशिक्षा देगा।

'मेडिको' केन्द्र बहुत बड़े ओर दर्शनीय नहीं होंगे। (विश्व-ज्यापी पैमाने की योजनाएँ बनाने वाले जायद हमें नाचीज मान कर हम पर हॅसेंगे।) परन्तु डाक्टरों की हैसियत से हम वहीं काम करेंगे जो ईश्वर ने हमारे लिए नियत किया है— हम रोगियों का और शायद ससार के कुछ सर्वाधिक पीड़ित रोगियों का, इलाज करेंगे।

जहाँ भी जायेंगे वहाँ, और जो भी थोडे-बहुत साधन हमारे पास है, उनसे हम ससार के भोळे-भाळे लोगों को यह बताने का भरसक प्रयत्न करेगे कि अमरीकी जनता को वास्तव में उनकी चिन्ता है।

इस मौंके पर मुझे डा स्वित्तर का खयाल आया। मैंने तुरन्त एक पत्र लिखा कर उन्हें हमारे कार्यकम और हमारी आगाओं की सूचनां दी और यह विश्वास प्रकट किया कि अमरीकी जनता हमें आवश्यक सहायता दे कर हमारा समर्थन करेगी। 'मेडिको' के दल इस महान कार्य में केवल सहायक वन सकते हैं, हृदय तो हमेगा अमरीका में ही रहेगा। मैंने लिखा कि 'मेडिको' के द्वारा अमरीकी -जोग दुनिया को दिखा सकते हैं कि वे दूमरे देशों के लोगों की चिन्ता और सहायता तो करेगे ही, साथ ही यह भी वतार्येंगे कि किस तरह इन्सान इन्सान की चिन्ता और सहायता कर सकता है।

मेंने उनमे प्रार्थना भी कि वे हमारे इस सगठन में वह पद स्वीकार करें जो अपने चौरासी वर्ष के जीवन में उन्होंने अव तक स्वीकार नहीं किया था, और यह कहते हुए हमें अत्यधिक आनद और गर्व अनुभव होता है कि डा स्वित्वर ने मेडिकों के सम्मानित सरक्षक का पद स्वीकार कर लिया है।

जिन लोगों ने अतीन में हमारी महायता की है और जो लोग भविष्य में मेडिको दलों में काम करेगे तथा उन्हें सहायता देगे उनके मामने मैं डा स्वित्वर के ये शब्द प्रस्तुत करना चाहता हूं जो उन्होंने एक पत्र में मुझे लिखे है

" में यह नहीं जानता कि आपका भविष्य क्या होगा, परन्तु इतना जानता हूँ कि मेना का मार्ग खोजने और पा छेने से आपको सदैन सुख की प्राप्ति होगी।"